

# इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी०फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध

## भवभूति प्रणीत महावीरचारेत का आलोचनात्मक अध्ययन (A Critical Study of Mahavircharitam of Bhavabhuti)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी॰िफल्॰ उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध



निर्देशिका
डा० (श्रीमती) ज्ञान देवी श्रीवास्तव
एम्०ए० (गोल्डमेडलिस्ट) डी०फिल्०

अध्यक्ष संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

प्रस्तुतकर्त्री
सीमा श्रीवादन्दाट
एम्०ए० (सस्कृत)
शोधच्छात्रा
सस्कृत विभाग, इलाहाबाद दिस्ट विद्यालय
इलाहाबाद

## KP-UIU!

प्रमाणित किया जाता है कि सीमा श्रीवास्तव ने अपना शोध—कार्य मेरे निर्देशन में सम्पन्न किया। इनके शोध—कार्य का विषय "भवभूति प्रणीत मन्वीरचरितम् का आलोचनात्मक अध्ययन" था।

डा० (श्रीमती) ज्ञान देवी श्रीवास्तव एम्०ए० (गोल्डमेडिलस्ट) डी०फिल्० अध्यक्ष सस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद समर्पण परमात्म राष्ट्रप में विलीन परमप्रिय पिताश्री श्री हरिशंकर लाल को •ृणरूपेण ६मपित अन्तत मैं ग्राफिक्स प्वाइन्ट, लका, वाराणसी के प्रोप्राइटर श्री उदय शकर पाण्डेय एव उनके सहयोगी श्री बृन्देश कुमार प्रजापित, श्री आनन्द कुमार पाण्डेय तथा अनुज श्री अजीत कुमार प्रभृति के प्रति भी हृदय से आभारी हूं जिन्होने संस्कृतिनेष्ठ इस शोध—प्रबन्ध के, लेजर प्रिन्टिंग द्वारा, मुद्रण के कष्टसाध्य कार्य को सम्पन्न करने मे अपना पूर्ण सहयोग दिया है।

शोध विषय की समीक्षा करने में मैं कहाँ तक सफल हुयी हूँ, इसका निर्णय करने हेतु प्रकृत शोध—प्रबन्ध नीरक्षीरविवेकी परीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत है।

湖北江河

(सीमा श्रीवास्तव)

दिनाक १५-१२-१६६७

## अ्क्रमाणका

पृष्ठ सख्या

#### प्रथम अध्याय कवि परिचय

9-38

(१) वश (२) नाम एव उपाधि — श्रीकण्ठ एव भवभूति (३) उपनाम (४) अन्य—नाम—साम्य (क) भवभूति एव उम्बेक (ख) मण्डन, सुरेश्वर, विश्वरूप तथा भवभूति (५) जन्मस्थान (६) अभिनयस्थल—कालप्रियानाथ (७) काल—निर्धारण (क) अन्तर्साक्ष्य (ख) बाह्यसाक्ष्य (ग) ऐतिहासिक प्रामाण्य (८) व्यक्तित्व—समीक्षा (६) पाण्डित्य (१०) रूपक—क्रम—विवेचन ।

#### द्वितीय अध्याय नाटक का कथानक

३५-६१

#### प्रथम अक

महर्षि विश्वामित्र द्वारा सिद्धाश्रम मे राम लक्ष्मण का यज्ञरक्षार्थ आनयन सीता, उर्मिला एव कुशध्वज का आगमन, अहल्योद्धार, कुशध्वज की धनुर्भंग प्रतिज्ञा विषयक चिन्ता, रावणदूत सर्वमाय द्वारा रावण का सीता— परिणय—प्रस्ताव—प्रस्तुति, ताटका—सहार, दिव्यास्त्र—दान, शिवधनुर्भंग, रामादिक—परिणय—निर्धारण, सुबाहु—वध एव मारीच का आहत होना।

#### द्वितीय अक

रावण—अमात्य माल्यवान् का सिद्धाश्रम एव मिथिला वृत्तान्त से उद्विग्न होना तथा शूर्पणखा से विचार—विमर्श करना, परशुराम—पत्र—प्राप्ति, माल्यवान्—प्रेरित परशुराम का मिथिला—आगमन तथा दशरथादिक के साथ कटु वाक्कलह, ककणमोचनार्थ राम का अन्त पुर—गमन।

## तृतीय अक

विसन्त विश्वामित्रादिक द्वारा परशुराम—कोपशमनार्थ प्रयत्न किन्तु असफल एव तिरस्कृत होने पर युद्धोद्यत होना, परशुराम—दमन—सम्बन्धी राम की घोषणा।

## चतुर्थ अक

परशुराम का परास्त हो वन—गमन, माल्यवान्—निर्दिष्ट शूर्पणखा का मन्थरा के छद्मवेष मे मिथिला जाकर राम—वनवास—सम्बन्धी पत्र—प्रस्तुति, भरत को स्वर्णीपानह प्रदान कर राम का सीता एव लक्ष्मण सहित दण्डकारण्य—गमन, खर प्रभृति का वध।

पृष्ठ सख्या

#### पञ्चम अक

सीता—हरण, जटायु—समागम, राम एव लक्ष्मण का किष्किन्धा—गमन, विराध—वध, श्रमणा द्वारा राम को विभीषण का आत्मसमर्पण लेख— प्रस्तुत किया जाना, माल्यवान्—प्रेरित वाली का युद्धोपरान्त राम द्वारा सहार, वाली द्वारा राम एव सुग्रीव की मित्रता कराना तथा वानर गण को राम—सहायतार्थ आदेश देना।

#### षष्ठ अक

माल्यवान् का उद्विग्न होना, रामादिक द्वारा सेतुनिर्माण एव लकावरोध विषयक मन्दोदरी की सूचना का रावण द्वारा उपहास कर सीता—दर्शन में सलग्न रहना, दूत अगद का अपमान, हनूमान् द्वारा लकादहन, राम—रावण सैन्य में युद्ध लक्ष्मण—मेघनाद—युद्ध, रावण के शतघ्नी प्रहार से लक्ष्मण का मूर्च्छित होना तथा हनूमान्—आनीत दिव्यौषधि से स्वस्थ होना, दिव्यर्षिगण से प्रेरित हो राम तथा लक्ष्मण द्वारा क्रमश रावण एव मेघनाद का सहार।

#### सप्तम अक

अधिष्ठातृ देवता लका का विलाप तथा अलका द्वारा उन्हे आश्वस्त करना, अग्निपरिशुद्ध सीता का ग्रहण, विभीषण—राज्याभिषेक, रामादिक का अयोध्या—प्रत्यावर्तन तथा मार्ग मे पूर्ववृत्तान्तो का सस्मरण, वन, पर्वतादिक—वर्णन, मार्ग मे विश्वामित्र—आश्रम आने पर उनसे आदिष्ट हो अयोध्या—गमन, भरतादिक-समागम, विसष्ठादिक द्वारा राम—राज्याभिषेक एव आशीर्वचन।

## तृतीय अध्याय: (क) कथानक का मूल स्रोत

विश्वामित्र द्वारा क्रिक्टांट्र क्रिक्ट्र क्रिक्टांट्र क्रिक्टांट्र क्रिक्टांट्र क्रिक्टांट्र क्रिक्टांट्र क्रिक्टांट्र क्रिक्ट्र क्रिट

**६२-**८६

#### पृष्ठ सख्या

वन-गमन, किन्तु रामप्रदत्त चरणपादुका ग्रहण कर नन्दि ग्राम मे निवास रामादिक का महर्षि अत्रि से समागम तथा अनुसूया से समागम, विराध-वध, राम का मुनि शरभग, सुतीक्ष्ण प्रभृति से समागम शरभग का हव्याग्नि मे स्वशरीरार्पण, महर्षि अगस्त्य द्वारा दिव्यास्त्र–दान, पञ्चवटी मे निवास, जटायु-समागम शूर्पणखा का अग-विदीर्णन, खरदूषणादिक-वध, सीता-हरण जटायु-वध, जटायु का दाह-सस्कार, लक्ष्मण द्वारा अयोमुखी का अग–विरूपण, कबन्ध–वध कबन्ध द्वारा सुग्रीव–मैत्री– परामर्श, राम तथा लक्ष्मण का मतगाश्रम मे गमन, उनका सत्कार कर शबरी का स्वर्ग-प्रयाण, राम का सीता-विलाप, ऋष्यमूक पर्वत पर राम-सुग्रीव - मैत्री तथा सुग्रीव-सहायतार्थ वाली-वध वानरो द्वारा सीतान्वेषण हनूमान् द्वारा सीता को अंगूठी प्रदान किया जाना, हनूमान् द्वारा सुरसा-विजय तथा सिहिका-वध, रावण की प्रणय-याचना को सीता द्वारा अस्वीकार किया जाना, हनूमान्-सीता-समागम, हनूमान् द्वारा अक्षकुमार—वध, लका—दहन तथा राम को लका सैन्यशक्ति विषयक ज्ञापन देना, राम का ससैन्य समुद्र-तट पर पहुँचना, रावण का मन्त्री गण से परामर्श, विभीषण का सीता-समर्पण विषयक निवेदन, कुम्भकर्ण द्वारा रावण की भर्त्सना किन्तु सहायतार्थ तत्पर रहना, विभीषण का शरणागत होना, रावण-चर शुक द्वारा सुग्रीव को सन्देश ज्ञापन, लका-पुनरागमन, सेतु-निर्माण के अनन्तर रामादिक का लकातिक्रमण, रावण की आत्मश्लाघा, रावण-चर शुक एव सारण को विभीषण द्वारा पहचान लिया जाना तथा लका जाकर राम की प्रशसा करना रावण द्वारा मायानिर्मित राम का कटा मस्तक प्रस्तुत करने पर सीता का चिन्तित होना, किन्तु सरमा द्वारा भ्रम-निवारण, माल्यवान् का सन्धि-प्रस्ताव अस्वीकार कर रावण द्वारा द्वार-रक्षण-योजना विनिश्चय, राम एव प्रमुख वानर गण का सुवेल पर्वत पर रात्रियापन, सुग्रीव एव रावण का मल्ल युद्ध, राम द्वारा सुग्रीव को विरत किया जाना, दूत अगद द्वारा युद्ध का आह्वान, दोनो सेनाओं में युद्ध, मेघनाद द्वारा राम, लक्ष्मण को बाणावृत किया जाना, राक्षसियो द्वारा रणभूमि मे ले जाकर सीता को वस्तुस्थिति-दर्शन, त्रिजटा द्वारा सीता को आश्वस्त किया जाना, गरुड द्वारा राम, लक्ष्मण को नागापाशास्त्र से मुक्त किया जाना, रावण का लक्ष्मण, हनूमान् एव रामादिक से युद्ध, किन्तु राम से परास्त हो नगरागमन, कूम्भकर्ण-वध, इन्द्रजित्-प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र से रामादिक का मूर्च्छित होना, लक्ष्मण द्वारा द्वन्द्व युद्ध के अनन्तर मेघनाद-वध, रावण-वध, विभीषण-राज्याभिषेक, राम को उपालम्भ देकर सीता द्वारा प्राथिक का अयोध्या-प्रस्थान, मार्ग मे भरद्राज-समागम भरतादिक से मिलन, राम-राज्याभिषेक।

|                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुष्ठ सख्या    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (ख) कथानक में परिवर्तन एव तत्तद् परिवर्तनों का औचित्य                                                                                                                                                                                                                   | •              |
| भिन्न रूप मे प्रस्तुत घटनाक्रम— (१) अहल्योद्धार (२) सर्वमाय का आगमन<br>(३) ताटका—वध, (४) शिवधनुर्भंग (५) राम द्वारा परशुराम का मानमर्दन<br>(६) राम—वनवास (७) शबरी—समागम, कबन्ध—वध (८) राम—सुग्रीव—मैत्री<br>तथा वाली—वध (६) राम—रावण—युद्ध (१०) सीता की अग्निपरिशुद्धि। |                |
| चतुर्थ अध्याय नाट्यमास्त्राय विवेचन                                                                                                                                                                                                                                     | <b>६०—१४</b> ६ |
| नाट्य की अन्य सज्ञा<br>नाट्यप्रकार<br>प्रकृत रूपक का नाट्यशास्त्रीय विवेचन।                                                                                                                                                                                             |                |
| पञ्चम अध्याय चरित्र चित्रण                                                                                                                                                                                                                                              | १५०—१६१        |
| राम सीता लक्ष्मण विश्वामित्र विश्वामित्र वर्षाच्य जनक शतानन्द रावण माल्यवान् परशुराम शूर्पणखा ।                                                                                                                                                                         |                |
| षष्ठ अध्याय रसाभिव्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                | 952-295        |
| (१) वीर (२) रौद्र (३) बीभत्स (४) श्रृगार (५) करुण (६) अद्भुत<br>(७) भयानक (८) शान्त (६) रसामास (१०) भाव (११) रस—ससृष्टि ।                                                                                                                                               |                |
| सप्तम अध्याय अलकार-निरूपण                                                                                                                                                                                                                                               | २२०—२३६        |
| शब्दालकार – अनुप्रास<br>अर्थालकार – (१) उपमा (२) रूपक (३) उत्प्रेक्षा (४) अर्थान्तरन्यास                                                                                                                                                                                |                |

(५) दृष्टान्त (६) प्रतीप (७) काव्यलिग (८) विरोध (६) अर्थापत्ति (१०)

ससृष्टि।

#### पृष्ठ सख्या

अष्टम अध्याय २४०-२७२

## प्रकृति चित्रण अतिप्राकृत तत्त्व

अहल्योद्धार ताटका—वध दिव्यास्त्र—दान ध्यानमात्र से शिवधनुष् की उपस्थिति सुबाहु—मारीच—पराभव शूर्पणखा का मन्थरा के शरीर मे प्रवेश दिव्य पुरुष का आविर्माव दुन्दुभि का अस्थिप्रक्षेपण वानरो द्वारा सेतु निर्माण अधिष्ठातृ देवता लका एव अलका का वार्तालाप अयोध्या प्रत्यावर्तन के समय मार्गवर्णन

## लोक जीवन की झॉकी धार्मिक जीवन

तीर्थयात्रा यज्ञानुष्ठान अनिष्टशान्ति धर्म रक्षा आश्रम जीवन मन्त्र प्रभाव

#### सामाजिक जीवन

ब्राह्मण स्थिति अतिथि सत्कार सदाचार गुरु—प्रेम भ्रातृ—स्नेह मैत्री—भावना सत्यवादिता लोकाचार वश—प्रतिष्ठा अन्धविश्वास विवाह परम्परा

## पृष्ठ सख्या

नारी—दशा शिक्षा—पद्धति

## राजनीतिक जीवन

राजा

अमात्य

सेनापति

गुप्तचर

दूत

वार्त्ताहर

सूत

कञ्चुकी

पत्रलेखन

पौरजनपद के स्वामी

राजा-प्रजा-सम्बन्ध

## नवम अध्याय प्रकीर्णक

२७३–२६८

भाषा

रीति

छन्द

दोष-विवेचन

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

9-5

ाव गरचय

## कवि-परिचय

महाकवि भवभूति आदिकवि वाल्मीकि, अश्वघोष, भास, कालिदास प्रभृति कोविदो के अनन्तर संस्कृत साहित्याकाश में उद्भूत ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती कवियों के नाट्यवैशिष्ट्यों के अनुकरण के साथ ही अपनी मौलिक प्रतिभा का सम्यक् परिचय दिया है। भवभूति की तीन कृतियाँ उपलब्ध हैं— महावीरचरितम्, मालतीमाधवम् तथा उत्तररामचरितम्। 'उत्तरेरामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते' — उक्ति उनके करुणरस—प्रतिपादन, प्रतिभा एव वैदुष्य का चरम निदर्शन है। भवभूति प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने दो रूपको के माध्यम से रामचरित से सम्बद्ध मुख्य घटनाक्रमों को प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। मालतीमाधवम् प्रकरण ग्रन्थ है।

### (१) वश तथा गुरु परिज्ञान

भवभूति ने महावीरचिरतम् मे अपने वशादिक का सिवस्तर पिरचय प्रस्तुत किया है जिससे ज्ञात होता है कि दक्षिणापथ मे वर्तमान पद्मपुर इनका वासस्थल था, वहाँ तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध, काश्यपगोत्री, अपनी शाखा मे अग्रणी, पिक्तपावन, गार्हपत्यादिक पञ्चाग्नि के उपासक, चान्द्रायण प्रभृति व्रतो का अनुष्ठान करने वाले, सोमयागकर्त्ता, उदुम्बर उपाधि धारण करने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण निवास करते थे, उन्हीं के वश मे समुत्पन्न, वाजपेय याग के सम्पादनकर्त्ता महाकिव के अनन्तर पाँचवे वशज भट्टगोपाल के पौत्र तथा नीलकण्ठ एव जतुकर्णी की सन्तान महाकिव भवभूति थे। ये 'श्रीकण्ठपदलाञ्छन', 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ' आदि विशेषणो से अलकृत विद्वान् थे। भवभूति के गुरु 'ज्ञानिनिधि' महर्षियों मे अगिरा के समान एव योगाभ्यासियों मे श्रेष्ठ, स्वनामानुरूप ज्ञानपुञ्ज थे।'

-महारोधनायकम<sub>्</sub> १/४-५

अस्ति दक्षिणापथे पद्मपुर नाम नगरम्। तत्र केचित्तैत्तिरीया काश्यपाश्चरणगुरव पिक्तपावना पञ्चाग्नयो धृतव्रता सोमपीथिन उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिन प्रतिवसन्ति। तदामुष्यायणस्य तत्रभवतो वाजपेययाजिनो महाकवे पञ्चम सुगृहीतनाम्नो भट्टगोपालस्य पौत्र पवित्रकीर्तेर्नीलकण्ठस्यात्मसभव श्रीकण्ठपदलाञ्छन पदवाद्यप्रकार्मा भवभूतिर्नाम जतुकर्णीपुत्र कविमित्त्रधेयमस्माकिमिति भवन्तो विदाकुर्वन्तु।

श्रेष्ठ परमहसाना महर्षीणा यथाङ्गिरा ।
 यथार्थनामा भगवान यस्य ज्ञाननिधर्गुरु ।। –वही १/५

किव ने मालतीमाधवम् मे उपर्युक्त परिचय को सक्षेप मे निर्दिष्ट किया है, साथ ही श्रोत्रियब्राह च्योदिक कृत्यो, शास्त्रश्रवण, यज्ञादिक अनुष्ठान आदि का उल्लेख कर श्रोत्रियकुलपरम्परा का गुणकीर्तन किया है। उत्तररामचरितम् मे किव ने वशादिक का स्वल्प परिचय दिया है। तीनो कृतियो मे परिचय से सम्बद्ध वैभिन्न्य प्राप्त नहीं होता है।

#### (२) नाम एव उपाधि

महाकवि भवभूति ने नाटको की प्रस्तावना मे 'श्रीकण्ठपदलाञ्छन भवभूतिर्नाम' निर्दिष्ट किया है जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की गयी है – कवि का नाम भवभूति है अथवा श्रीकण्ठ – एतद् विषयक विभिन्न मत प्राप्त होते हैं।

टीकाकार वीरराघव<sup>†</sup>, जगद्धर<sup>†</sup>, त्रिपुरारि<sup>†</sup> तथा घनश्याम<sup>†</sup> 'श्रीकण्ठ' नाम तथा भवभूति उपाधि मानते हैं। सी० कुन्हनराजा भी कवि का मूल नाम श्रीकण्ठ मानते हैं।

आर्यासप्तशती मे भवभूति से सम्बन्धित एक श्लोक निर्दिष्ट है -

तपस्वी का गतोऽवस्थामिति स्मेराननाविव। गिरिजाया कुच वन्दे भवभूति सिताननौ।।

आर्यासप्तशती के टीकाकार अनन्तपण्डित ने भवभूति कवि की उपाधि तथा वास्तविक नाम 'श्रीधर' निर्दिष्ट किया है— 'श्रीधर' इति कविनाम। भवभूतिरिति 'गिरिजाया कुचौ' इति प्रकरणोत्तर

ते श्रोत्रियास्तत्त्वविनिश्चयाय भूरि श्रुत शाश्वतमाद्रियन्ते।
 इष्टाय पूर्ताय च कर्मणेऽर्थान् दारानपत्याय तपोऽर्थमायु।। –मालतीमाधवम् १/५

अस्ति खलु तत्रमवान्काश्यप श्रीकण्ठपदलाञ्छन पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णीपुत्र ।
 —उत्तररामचरितम् १/१–२

पितृकृतनामेदम्। 'साम्बा पुनातु भवभूति पवित्रमूर्ति' इति श्लोकरचनासन्तुष्टेन राज्ञा भवभूतिरिति ख्यापित ।
 —महावीरचरितम् टीका (Reference in P V Kane Uttarramchanta of Bhavabhuti, Introduction,
 P 2

४ नाम्ना श्रीकण्ठ प्रसिद्ध्या भवभूतिरित्यर्थ । --मालतीमाधवम् टीका (Ibid)

प् श्रीकण्ठपद लाञ्छन यस्य सः। भवभूतिरिति व्यवहारे तस्यैव नामान्तरम्। –मालतीमाधवम् टीका (Ibid)

६ भवात् शिवात् भूति भस्म सम्पद यस्य ईश्वरेणैव जातु द्विजरूपेण विभूतिर्दत्ता। —उत्तररामचरितम् टीका (द्रष्टव्य डा० अयोध्या प्रसाद सिंह भवभूति और उनकी नाट्यकला पृ० ३)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> C Kunhan Raja (Forward by K M Munshi) - Survey of Sansknt Literature, P 183 First ed 1962, Bharatiya Vidyabhawan, Bombay

**चही १/३६** 

पदवीनाम। किन्तु भवभूति ने नाटको की प्रस्तावना मे 'श्रीकण्ठ' पद का स्पष्टोल्लेख किया है, अतएव अनन्तपण्डित का उपर्युक्त कथन निराधार प्रतीत होता है।

इसके विपरीत कितपय विद्वान् किव का नाम भवभूति तथा श्रीकण्ठ 'उपाधि' मानते हैं। प्रो॰ मिराशी के अनुसार 'लाञ्छन' 'भूषण' आदि पद उपाधि हेतु प्रयुक्त होते हैं, यथा— गउडवहों में 'कइराय लञ्छणस्स वप्पइरायस्स' में 'किवराज' वाक्पितराज की उपाधि हेतु प्रयुक्त है। 'डा॰ शारदारञ्जन रे' के मत में 'मक्भूतिर्नाम में प्रयुक्त नाम पद से स्पष्ट है कि यह किव का नाम है यथा— 'हिमालयो नाम नगाधिराज', 'गिरिप्रस्रवणो नाम', 'श्रमणा नाम सिद्धशबरी में नाम पद व्यक्तिविशेष का निर्वचन करता है।

डा० एस० के बेल्वल्कर के अनुसार किव का पूरा नाम 'श्रीकण्ठ—नीलकण्ठ—उदुम्बर' था कालान्तर मे वे भवभूति के नाम से प्रसिद्ध हुए। डा० कीथ 'श्रीकण्ठ—नीलकण्ठ' नाम मानते हैं। यह मत दक्षिण भारत मे प्रचलित वशादिक से समन्वित सुदीर्घ नाम रखने की परम्परा से प्रभावित प्रतीत होता है।

भवभूति के समकालीन कवि वाक्पतिराज ने 'भवभूति' नाम का ही उल्लेख किया है -

भवभूतिजलधिनिर्गतकाव्यामृत रसकणा इव स्फुरन्ति। यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेषेषु।।

V V Mirashi - Bhavabhuti, P 58, First ed 1974, Motilal Banarasi Das

Bhavabhuti's Uttarramchantam, Introduction, P 5-6

३ कुमारसभवम् १/१

४ उत्तरप्रधानिकम् १/२५-२६

५ महावीरचरितम् ५/२७

Rama's Later History or Uttarramchanta (An Ancient Hindu Drama by Bhavabhuti) - S K Belvalkar, Introduction, P XXV, note 4, Harvard University Part-I, Intro & Translation (Harvard Onental Series Volume 21, Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 1915

The Sansknt Drama - A B Keith, P 186, First Indian edition, 1992, Motilal Banarasidas Publishers, De'-'

कल्हण तथा राजशेखर ने भवभूति का ही नाम निर्दिष्ट किया है। किन्तु किवकृतियों की अन्तरग समीक्षा से उनकी 'शिव' के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट होती है। मालतीमाधवम् के नान्दी श्लोक में किव ने भगवान् शिव की स्तुति की है —

चूडापीडकपालसङ्कुलगलन्मन्दाकिनीवारयो विद्युत्प्रत्वरात्म्वरात्म्वरात्मिश्रत्विष । पान्तु त्वामकठोरकेतकशिखासन्दिग्धमुग्धेन्दवो भूतेशस्य भुजगविल्लवलयस्रड्नद्वजूटा जटा ॥

भवमूति के तीनो नाटको का अभिनयस्थल कालप्रियानाथ भी उनकी शिवभक्ति का प्रकाशक है। इसी प्रकार 'श्रीकण्ठपदलाञ्छन' पद भी उनकी शिवभक्ति का अभिव्यञ्जक है। श्रीकण्ठ भगवान् 'शिव' का अपर नाम है। किव का नाम 'भवभूति' है।

#### (३) उपनाम

भवभूति ने अपने नाटको मे वश-परिचय देते समय अपने कुल का उपनाम उदुम्बर निर्दिष्ट किया है।

प्रो० मिराशी के अनुसार डा० भण्डारकर, त्रिपुरारि तथा वीरराघव ने 'उदुम्बर' पद का उल्लेख किया है, किन्तु जगद्धर ने 'डम्बरनामान' पद प्रयुक्त कर भ्रामक स्थिति उत्पन्न की है। प्रो० मिराशी के मत मे उदुम्बर (गूलर) एक वृक्ष विशेष है, यह भवभूति का उपनाम नहीं हो सकता है। जगद्धर ने शकानिराकरणार्थ 'डम्बरनामान' पाठ कल्पित किया होगा। मिराशी के अनुसार महाराष्ट्र मे वृक्षविशेष के नामपूर्वक अनेक ग्राम विद्यमान हैं, यथा— अम्बेगॉव, चिन्कोली, पलसगॉव आदि। यवतमाल जिले मे पेनगगा के उत्तरी तटवर्ती 'उमरखेद' नामक ग्राम मे भवभूति के परिवार की कतिपय परम्पराये विद्यमान हैं, सम्भवत यह किव का मूल स्थान है। '

१ राजतरगिणी ४/१४४

२ बालरामायण १/१६

<sup>3</sup> मालतीमाधवम् १/१

४ उग्र कपर्दी श्रीकण्ठ शितिकण्ठ कपालमृत्। –अमरकोष १/१/३०

प् उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिन प्रतिवसन्ति। -म् छान्नेक्यादकम् १/४-५ एव मालतीमाधवम् १/४-५

ξ VV Mırashi Bhavabhuti, P 53-4

<sup>0</sup> lbid, P 55

यहाँ विचारणीय है कि भवभूति ने 'उदुम्बर' पद का स्पष्ट प्रयोग किया है अतएव किसी अन्य डम्बर' प्रभृति पद की कल्पना के लिये अवकाश नहीं है। मालतीमाधवम् मे किव ने कितपय स्थलो पर सादृश्य अर्थ मे 'डम्बर' पद प्रयुक्त किया है, अतएव यह 'उपनाम' नहीं हो सकता है। किव ने 'वाजपेययाजिन' विशेषण प्रयुक्त किया है, इस याग मे 'उदुम्बर' लकडी की आवश्यकता होती है। सम्भवत किव ने इसी कारण 'उदुम्बर' विशेषण प्रयुक्त किया है।

#### (४) अन्य-नाम-साम्य

#### (क) भवभूति एव उम्बेक

महाकवि भवभूति के सम्बन्ध में एक विचारणीय प्रश्न है — क्या महाकवि भवभूति का अपर नाम 'उम्बेक' है ? दोनों को एक व्यक्ति स्वीकार करने में विद्वानों में वैमत्य है।

वस्तुत इस शका का मूल कारण स्व० एस०पी० पण्डित को प्राप्त मालतीमाधवम् की एक ५०० वर्ष प्राचीन हस्तलिखित प्रति है। यह प्रति उन्हे इन्दौर के श्री एम०वी० लेले से प्राप्त हुयी है जिसका उल्लेख उन्होने गउडवहों की भूमिका में किया है। इस हस्तलिखित प्रति से ज्ञात होता है कि इसके तृतीय अक की रचना कुमारिलभट्ट के शिष्य ने की है, षष्ठ अक उम्बेकाचार्य ने लिखा है तथा दशम अक भवभूति ने।

उपर्युक्त प्रति के सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि किसी ग्रन्थ के लेखक क्या कई व्यक्ति हो सकते हैं ? यहाँ तीन व्यक्तियों का उल्लेख है — (१) कुमारिल शिष्य (२) उम्बेक (३) भवभूति। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या कुमारिल के शिष्य कोई अन्य व्यक्ति हैं ?

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सन्दिग्धता का एक अन्य हेतु है, महाकवि भवभूति ने मालतीमाधवम् की प्रस्तावना मे एक पद्य विन्यस्त किया है —

१ मालतीमाधवम् ३/७ ६/१६

२ महारीदश्रद्भव्य १/४-५

इति भट्टकुमारिलशिष्यकृते मालतीमाधवे तृतीयोऽङ्क इति श्रीकुमारिलस्वािमप्रसादप्राप्तवाग्वैभवश्रीमदुम्बेकाचार्यविरचिते मालतीमाधवे षष्ठोऽङ्क इति श्रीमद्भवभूतिविरचिते मालतीमाधवे दशमोऽङ्क ।
 S P Pandit Introduction to Gaudvaho, P CC Viff (Reference P V Kane Uttarramcharita, Introduction, P 22)

ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञा जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्न । उत्पत्स्यते हि मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्यय निरवधिर्विपुला च पृथ्वी।।

उम्बेक ने उपर्युक्त पद्य 'तात्पर्य टीका' के आरम्भ मे मगलश्लोक के रूप मे उद्धृत किया है।

चित्सुखाचार्य के अनुसार भवभूति एव उम्बेक के मतो मे साम्य है, अतएव दोनो अभिन्न हैं तथा प्रत्यक्स्वरूप भगवान् ने 'तत्वप्रदीपिका' पर 'नयनप्रसादिनी टीका' मे भवभूति तथा उम्बेक का तादात्म्य प्रतिपादित किया है।

डा० कुन्हनराजा के अनुसार टीका के आरम्भ में 'ये नाम केचिदिह पद्य अनुपयुक्त है, भवभूति मीमासा ग्रन्थ लिखते समय नैराश्यमाव क्यो प्रकट करेगे ? यह पद्य नाटक के लिये उपयुक्त है। किसी अन्य व्यक्ति ने भवभूति तथा उम्बेक को अभिन्न मानकर उक्त श्लोक निर्दिष्ट किया है।

डा० मिराशी के मत मे समस्त ग्रन्थों के आरम्भ में मगलश्लोक का होना अपरिहार्य नहीं है। मण्डनप्रणीत 'भावनाविवेक' में मगलश्लोक उपनिबद्ध नहीं है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि किसी किव ने दूसरे किव का पद्य उदाहरणार्थ ग्रहण न किया हो। यथा— उम्बेक ने शबर एव कुमारिल के विचारों का विश्लेषण करते समय महाभारत का पद्य उद्धृत किया है। डा० कुन्हनराजा ने स्वय तात्पर्यटीका की प्रस्तावना में उदाहरण दिया है कि टीकाकारों ने अन्य कियों का श्लोक मगलार्थ प्रयुक्त किया है। यथा— दण्डीप्रणीत 'काव्यादर्श' का श्लोक' उटान्द्राण्डा 'सर्वानुक्रमणीभाष्य' में मगलश्लोक के रूप में उल्लिखित है।

सम्प्रति विचारणीय है कि उम्बेक कुमारिल के शिष्य थे अथवा नहीं? क्या भवभूति तथा उम्बेक अभिन्न हैं?

१ मालतीमाधवम् १/६

२ तथा आप्तवाक्य शब्दप्रमाणमिति नैयायिकानामपि (अलक्षणम्)। आप्तोदीरितवाक्येषु मालतीमाधवादिषु। व्यभिचारान्न तद्युक्तमाप्तत्वस्यानिरुक्तितः ।। स्वकपोलकल्पितमालतीमाधवादिवाक्येषु प्रामाण्याभावादितप्यासि। निहं पुराप्त एव सन् न्।८कानाटिका।दप्रबन्धविरचनमात्रेणानाप्तो भवति भवभूति। उक्त चैतद्भट्टोम्बेकेन। —तत्त्वप्रदीपिका (चित्सुखी) पृ० ४२८

क्ल्यूब्ल्य ने । एतदेव ग्रन्थान्तरस्थेन तद्वचनेन समतयित उक्त चैतदिति। –वही

<sup>8</sup> Tātparyatika, Introduction, P XXXIII and P XXXIV

y VV Mirashi Bhavabhuti, P 92-97

६ गुर्गेन्द्रका हिष्टास्थ कार्याकार्यमजानत । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते । । —उद्योगपर्व १७८ ४८, शान्तिपर्व १४० ४८ (Ibid, P 94)

चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहस्तक्धूर्मम।
 मानसे रमता नित्य सर्वशुक्ला सरस्वती।। –काव्यादर्श १/१ (Ibid, P 95)

डा० मिराशी के अनुसार उम्बेक ने कुमारिल के श्लोकवार्तिक तथा मण्डनप्रणीत भावनाविवेक पर टीका लिखी है, उम्बेक कुमारिल एव मण्डन के परवर्ती रहे होगे, अतएव उम्बेक (७७५–८००ई०) को कुमारिलशिष्य नहीं माना जा सकता है।

पिडत बलदेव उपाध्याय के अनुसार महाकवि भवभूति का अपर नाम उम्बेक था, इन्होने अपने गुरु कुमारिल भट्ट के श्लोकवार्तिक पर व्याख्या लिखी थी।

डा० पी०वी० काणे के अनुसार उम्बेक कुमारिल के शिष्य थे। भवभूति ने नाटककार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की कालान्तर में दक्षिण भारत में क्लिष्ट शास्त्रों की रचना कर 'उम्बेक' के रूप में प्रख्यात हुये।

उम्बेक मीमासक विद्वान् थे। अतएव इस सम्बन्ध मे विचारणीय है कि भवभूति ने अपने नाटको की प्रस्तावना मे 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ' विशेषण प्रयुक्त किया है, इसमे 'वाक्य' पद से मीमासा विषयक नैपुण्य की गर्वोक्ति की है। भवभूति ने 'यद्वेदाध्ययन' मे पूर्वमीमासा के स्वत — प्रामाण्यवाद, 'अम्बुनिमज्जयन्त्यलाबूनि ग्रावाण प्लवन्ते' तथा 'अर्थवाद' आदि का प्रयोग कर मीमासा—विषयक ज्ञान को स्पष्ट किया है। महाभारत के सभापर्व तथा पूर्वमीमासा—सूत्र के शबरमार्ध्य मे 'अम्बुनि ' वाक्य उल्लिखित है। भवभूति के गुरु 'ज्ञानिधि' थे। भवभूति के नाटको से उनकी द्रविड भाषा के प्रति अभिरुचि दृष्टिगत होती है।"

उपर्युक्त विभिन्न मत—मतान्तरों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि भवभूति ने अपने गुरु का नाम 'ज्ञाननिधि' निर्दिष्ट किया है। यदि 'कुमारिल' गुरु होते तो कवि ने दोनो गुरुओं का उल्लेख किया होता। कवि ने अपने किसी अन्य नाम 'उम्बेक' का उल्लेख नहीं किया है। उम्बेक

<sup>9</sup> VV Mirashi Bhavabhuti, P 91

२ संस्कृत साहित्य का इतिहास चतुर्थ संस्करण पृ० ५०२

काणे धर्मशास्त्र का इतिहास पञ्चम भाग पृ० ११४

<sup>8</sup> PV Kane Uttarramchanta of Bhavabhuti, Introduction, P 25

प् मालतीमाधवम् १/६

६ महावीरचरितम् १/३६-४०

७ उत्तररामचरितम् १/३६-४०

च वही ६६ ∕ ११

६ वही १/१/५

<sup>90</sup> PV Kane Uttarramcharita of Bhavabhuti, P 25

प्रसिद्ध मीमासक थे। भवभूति ने कतिपय स्थलो पर मीमासा-सम्बन्धी ज्ञान प्रदर्शित किया है, किन्तु मालतीमाधवम् मे साख्य, योग, उपनिषद् आदि सिद्धान्तो का नामोल्लेख किया है, मीमासा का नहीं।

## (ख) मण्डन, सुरेश्वर, उम्बेक, iaश्वरू। तथा भवभूति

आचार्य बलदेव उपाध्याय ने स्पष्टरूप से निर्दिष्ट किया है कि जिस प्रतिभाशाली ने नाटकों में अपना नाम भवभूति रखा, मीमासा में उसी ने अपना नाम उम्बेक रखा तथा कालान्तर में आचार्य शकर द्वारा सन्यासी बनाये जाने पर उसी का नाम सुरेश्वर पडा'।

माध्वाचार्यप्रणीत शकरदिग्विजय मे मण्डन एव शकराचार्य का शास्त्रार्थ वर्णित है। इसमे लिखा है कि मण्डन का अपर नाम विश्वरूप था —

> अय च पन्था यदि ते प्रकाश्य सुधीश्वरो मण्डनिमश्रशर्मा। दिगन्तविश्रान्तयशा विजेयो यस्मिन् जिते सर्विमद जित स्यात्।। (पृ० २५०)

अपि च

सदा वदन् योगपद च साम्प्रत स विश्वरूप प्रथितो महीतले। (पृ० २५०)

मण्डन का ही एक अन्य नाम उम्बेक था— उवेक इत्यभिहितस्य हि तस्य लोकै (पृ० २५१)।

अनेक नामो के सन्दर्भ में डा० पी०वी० काणे ने निम्निलिखित स्थल उद्धृत किया है कि विश्वरूपाचार्य ने 'याज्ञवल्क्यस्मृति' पर 'बालक्रीडा' नामक टीका लिखी है जिस पर यतीश्वर—वेदात्मन्प्रणीत 'विभावना टीका' के एक पद्य में वर्णित है कि भवभूति, सुरेश्वर तथा विश्वरूप अभिन्न थे —

यत्प्रसादादय लोको धर्ममार्गस्थित सुखी। भवभूतिसुरेशाख्य विश्वरूप प्रणम्यतम्।।

आनन्दिगिरिप्रणीत शकरिदिग्विजय के अनुसार मण्डन कुमारिल के भिगनीपित थे, अतएव मण्डन एव कुमारिलभट्ट समकालीन थे। शकरिदिग्विजय के अनुसार मण्डन एव शकराचार्य के मध्य

१ यद्वेदाध्ययन तथोपनिषदा साख्यस्य योगस्य च। –मालतीमाघवम् १/८ का प्रथमार्घ

२ आचार्य बलदेव उपाध्याय सस्कृत सुकवि समीक्षा, पृ० ३२२

वाद—विवाद के पूर्व ही कुमारिलमट्ट की मृत्यु हो गयी थी। विदारण्यप्रणीत शकरदिग्विजय मे उम्बेक—मण्डन तथा विश्वरूप—मण्डन को अभिन्न बताया गया है। इन प्रमाणो के आधार पर विद्वानों ने पाँचो व्यक्तियों के लिये एक नाम की सकल्पना प्रस्तुत की है, किन्तु कुमारिल का समय ६५०—७००ई० था, मण्डन (६८०—७२०ई०) कुमारिल के परवर्ती थे। उम्बेक एव मण्डन को अभिन्न नहीं माना जा सकता है क्योंकि उम्बेक (७००—७५०ई०) कुमारिल के शिष्य थे, उन्होंने कुमारिल के श्लोकवार्त्तिक तथा मण्डन के भावनाविवेक पर टीका लिखी थी। मण्डन तथा विश्वरूप भिन्न व्यक्ति हैं। विश्वरूप तथा सुरेश्वर अभिन्न हैं, सन्यासी एव आचार्य शकर के शिष्य होने के पश्चात् विश्वरूप ने अपना नाम सुरेश्वर रखा, इनका रचनाकाल ८००—८४०ई० था।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुमारिल भट्ट उम्बेक तथा मण्डन से पूर्ववर्ती थे। मण्डन एव उम्बेक में कालभेद है। मण्डन तथा सुरेश्वर के काल में १०० वर्ष का अन्तराल है, अतएव इन्हें अभिन्न नहीं माना जा सकता है। विश्वरूप तथा सुरेश्वर एक व्यक्ति हैं। उम्बेक तथा भवभूति का ऐक्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति के सम्बन्ध में अनेक नामों की सकल्पना उचित प्रतीत नहीं होती है।

## (५) जन्मस्थान

भवभृति का जन्मस्थान 'पद्मपुर' किस स्थान से सम्बद्ध है — यह विवादास्पद है। किव ने महावीरचिरतम् तथा मालतीमाधवम् मे दक्षिणापथान्तर्गत 'पद्मपुर' का सम्यक् उल्लेख किया है। मालतीमाधवम् की कितपय पाण्डुलिपियो मे पाठान्तर है— 'विदर्भेषु पद्मपुर नाम नगरम्'। सम्प्रति दक्षिणापथ से 'दक्षिण भारत' तथा विदर्भ से 'बरार' अभिप्रेत है, प्रचलित है। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर के अनुसार दक्षिणापथ नर्मदा नदी का दक्षिणवर्ती प्रान्त है। काव्यमीमासाकार राजशेखर ने दक्षिणवर्ती विदर्भ देश का उल्लेख किया है।

<sup>9</sup> PV Kane Uttarramchanta of Bhavabhuti, P 22-5

२ द्रष्टव्य प्रकृत शोध प्रबन्ध, पृ० ७

३ 'अस्ति दक्षिणापथे पद्मपुर नाम नगरम्'। -महावीरचरितम् १/४-५् तथा मालतीमाधवम् १/४-५

४ संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुम पृ० ५१७ १०५६

प् (क) नर्मदाया दक्षिणेन देशो दक्षिणापथ । -Kămasŭtra, Chaukhamba Sansknt Senes, Р 112

<sup>(</sup>ख) राजशेखर बालरामायण – षष्ठ अक पु० २०२

६ राजशेखर काव्यमीमासा पृ० ४०-४३

डा॰ मिराशी के अनुसार टीकाकार जगद्धर मालतीमाधवम् मे वर्णित पद्मावती नगरी तथा पद्मपुर को अभिन्न मानते हैं — 'पद्मनगर पद्मावती 'तथा एम०वी॰ लेले ने भवभूति के तीनो नाटको के अभिनयस्थल कालप्रियानाथ का जमुना के समीपवर्ती काल्पी से साम्य स्थापित किया है तथा काल्पी के दक्षिण मे स्थित पद्मपवाया का पद्मपुर से तथा पद्मपुर का पद्मावती से।'

जनरल कनिग्हम ने सिन्धु नदी के तटवर्ती नरवार का पद्मावती से साम्य स्थापित किया है, यह ग्वालियर के दक्षिण-पश्चिम मे ४० मील दूरी पर स्थित है।

डा० बेल्वल्कर के अनुसार पद्मावती—वर्णन से स्पष्ट नहीं होता है कि यह किव का जन्मस्थान है। सम्भवत भवभूति ने वहाँ अधिक समय व्यतीत किया हो। किव ने जन्मस्थान विदर्भ— स्थित पद्मपुर का स्पष्ट निर्देश किया है, ग्वालियर राज्य के निकट नरवार मे नहीं।

डा० आर०जी० भण्डारकर के अनुसार पद्मपुर नागपुर के अन्तर्गत चन्द्रपुर अथवा चाँदा के समीप स्थित है। यहाँ तैत्तिरीय शाखा के महाराष्ट्री ब्राह्मण भी निवास करते हैं। भवभूति—निर्दिष्ट गोदावरी नदी इस स्थल के निकट प्रवाहित होती है।

प्रो० मिराशी के अनुसार पद्मपुर भण्डारा जिले की आमगाँव जमीन्दारी से ढाई मील दूर एक ग्राम है। मध्यप्रदेशस्थ दुर्ग जिले के पानाबार मोहल्ले से प्राप्त ताम्रपत्र मे प्रवरसेन प्रथम तथा उनके पौत्र का उल्लेख है। पद्मपुर वाकाटको (२५०—५१०ई०) की राजधानी थी। अन्तिम वाकाटक राजा हरिषेण का शासनकाल ५००ई० था। वाकाटको ने उदुम्बर निवासी ब्राह्मणो को सरक्षण प्रदान किया था, जिसमे भवभूति के पूर्वज भी रहे होगे, कालान्तर मे किव ने कन्नौजनृपित यशोवर्मा का राजाश्रय प्राप्त किया होगा। चाँदा एव भण्डारा जिले मे पद्मपुर, पद्मापुर, पद्म नामक छ ग्राम हैं। भण्डारा जिले मे आमगाँव का समीपवर्ती पद्मपुर ही प्राचीन राजधानी प्रतीत होता है। यहाँ प्राचीन खण्डहर उपलब्ध हैं तथा शिलालेखो मे उत्कीर्ण ग्राम भी विद्यमान हैं। यहाँ भग्न मूर्तियाँ तथा शिल्पकल की

<sup>9</sup> VV Mirashi Bhavabhuti, P 34

o lbid

Archaeological Survey Report, Vol. II, PP 308-318 (Reference in "Geographical Dictionary of Ancient and Maedeval India - Nando Lal Dey, P 143)

Rama's Later History or Uttara-Ramachanta (An Ancient Hindu Drama by Bhavabhuti) - Introduction P XXXVII - Shripad Krishna Belvalkar, Harvard University Part-I Introduction and Translation (Harvard Onental Series Volume 2), Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 1915

५ भण्डारकर-मालतीमाधवम् टिप्पणी खण्ड, पृ० ३

वस्तुएँ दृष्टिगत हुई हैं। भवभूति ने भी दुर्गम वनो का वर्णन किया है, अत यह स्थल ही प्राचीन पद्मपुर से साम्य रखता है।

प्रो० काणे के अनुसार विदर्भ मे खुदाई—कार्य न होने से आमगाँव के समीपस्थ पद्मपुर को निवास—स्थान नहीं माना जा सकता है। वाकाटको की नन्दिवर्धन तथा प्रवरपुर प्रमृति राजधानी विश्रुत है। मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले से प्लेट प्राप्त हुआ है, यह आमगाँव समीपस्थ पद्मपुर से १०० मील दूर है। इस प्लेट मे पद्मपुर का नामोल्लेख मात्र है। अनेक जाली प्लेट भी प्राप्त होते हैं। अतएव इन साक्ष्यो पर आधारित तर्क प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है।

प्रो० मिराशी के अनुसार यद्यपि विदर्भ-स्थित पद्मपुर में कोई खुदाई-कार्य नहीं हुआ है। वाकाटकों के २५ अभिलेखों में से १४ ताम्रलेखों में उत्पत्तिस्थान निर्दिष्ट है। ताम्रलेख सुदूर प्रान्त में मिल सकते हैं, किन्तु ध्वसावशेषों एव मन्दिरों से स्थानान्वेषण हो सकता है। आमगाँव समीपस्थ पद्मपुर में ध्वसावशेष विद्यमान हैं। ताम्रपत्र में वाकाटकवशावली का विशद वर्णन है। अतएव भण्डारा जिले का आमगाँव समीपस्थ पद्मपुर ही कवि का जन्मस्थान माना जा सकता है।

डा० आर०जी० हर्शे के अनुसार प्रो० मिराशी ने भारत इतिहास सशोधक मण्डल, पूना में भण्डारकर के मत का समर्थन किया था। किन्तु सह्याद्रि (मई १६३५) के एक लेख में उन्होंने विचार परिवर्तित कर आमगाँव समीपस्थ पद्मपुर को किव का जन्मस्थान निर्दिष्ट किया है। 'चाँदा गजेटियर' में वर्णित है कि रवान्दकीय बल्लालशाह ने १४५०ई० में चाँदा जिले का पुनर्निर्माण कराया था। उसके पूर्व यह क्षेत्र गहन वन था। यहाँ पर पहले लोकपुर अथवा इन्द्रपुर नामक नगर था। भवभूति के समय भद्रावती कोसलों की राजधानी थी, वहाँ पर हिन्दू मन्दिर एव बौद्ध मठ थे। सम्भवत चन्द्रपुर एव पद्मपुर राजधानी के उपनगर रहे हो। यदि पद्मपुर राजधानी होती तो किव ने इसका सगर्व उल्लेख किया होता, उन्होंने विदर्भ की राजधानी कुण्डिनपुर का उल्लेख किया है। '

<sup>9</sup> V V Mırashı Bhavabhuti, P 35-38

P V Kane Uttarramchanta of Bhawbhuti, P 7-8

<sup>3</sup> V V Mırashi - Bhavabhuti, P 45-52

R G Harshe Observations on the Life and Works of Bhavabhuti, P 5-7 (Translated from the Onginal French by Jang Bahadur Khanna), Published by Meharchand Lachhmandas, Delhi First Published French 1938 English 1974

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अन्तरग समीक्षा अपरिहार्य है। मालतीमाधवम् मे माधव अध्ययन एव मालतीपरिणयार्थ विदर्भ की राजधानी कुण्डिनपुर से पद्मावती प्रेषित किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि पद्मावती विदर्भ से बाहर थी। यह कवि के स्थान—परिवर्तन का भी द्योतक है।

दक्षिणप्रदेशस्थ गोदावरी नदी, दण्डकारण्य आदि का विस्तृत वर्णन किव के दाक्षिणात्य होने की पुष्टि करता है। उत्तररामचिरतम् मे राम को द्वादश वर्षों के अनन्तर अभिज्ञान मे किठनाई प्रतीत होती है। यह घटना प्रकारान्तर से किव—जीवन पर प्रकाश डालती है। इससे किव का दक्षिण प्रदेश से सम्बन्ध प्रतीत होता है। किव के पूर्वजो द्वारा यागादिक—सम्पादन उनकी सुदृढ आर्थिक स्थिति का द्योतक है। भवभूति ने अपनी कृतियों में किसी राजाश्रय का उल्लेख नहीं किया है, सम्भवत उन्होंने तीन ग्रन्थों की रचना के पश्चात् यशोवर्मा का राजाश्रय ग्रहण किया हो। अतएव स्पष्ट है कि किव दक्षिणप्रान्त के निवासी हैं, उनका जन्मस्थान 'पद्मपुर चाँदा जिले में स्थित है।

#### (६) अभिनयस्थल-कालप्रियानाथ

भवभूति के तीनो रूपक कालप्रियानाथ के यात्रावसर पर अभिनीत हुये थे, जिसमे विभिन्न दिशाओं से लोग आते थे। कवि ने नाटकों की प्रस्तावना में स्पष्टोल्लेख किया है —

- 9— सूत्रधार 'भगवत कालप्रियनाथस्य यात्रायामार्यमिश्रा समादिशन्ति'।
- २— सूत्रधार 'सन्निपतितश्च भगवत कालप्रियनाथस्य यात्राप्रसगेन नानादिगन्तवास्तव्यो जन'।<sup>3</sup>
- ३— सूत्रधार 'अद्य खलु भगवत कालप्रियानाथस्य यात्रायामार्यमिश्रान्विज्ञापयामि'।<sup>3</sup>

कालप्रियनाथ तथा कालप्रियानाथ दो पाठान्तर प्राप्त होते हैं। 'कालप्रियानाथ' पद की व्युत्पत्ति तथा स्थान विवादास्पद है। डा० अयोध्या प्रसाद सिंह के अनुसार टीकाकार वीरराघव ने कालप्रिया का अर्थ 'पार्वती' तथा उनके नाथ कालप्रियानाथ का अर्थ 'शिव' माना है। डा० कीथ के

१ महावीरचरितम् १/१-२

२ मालतीमाधवम् १/३-४

३ उत्तरहादितम् १/१-२

४ 'কুক্তেশ্বেদ্যখন্য कालप्रियानाम्बिकापते । (महावीरचरितम् टीका) ভাo अयोध्या प्रसाद सिंह भवभूति और ভनकी नाट्यकला, पृo ६

y Dr Keith - The Sanskrit Drama, P 186

अनुसार कालप्रियनाथ उज्जयिनी का महाकाल मन्दिर है। डा० अयोध्या प्रसाद सिंह के अनुसार कालप्रियनाथ 'शिव' हैं, किन्तु वे महाकाल से भिन्न हैं।

पी०वी० काणे के अनुसार कालप्रियनाथ सम्भवत पद्मपुर में ही भगवान् शिव का पूजास्थल हो अथवा उज्जियनी का महाकाल मन्दिर। ब्रह्मपुराण में वर्णित है कि मालवाप्रदेशस्थ अवन्ति नगर में भगवान् शिव का महाकाल मन्दिर था। किसी भी नये किव का उज्जियनी के महाकालोत्सव पर नाट्यप्रस्तुति करना प्रेरणाप्रद हो सकता है। महाकाल मन्दिर में सहस्रो स्त्री एव पुरुष ज्योतिर्लिंग—दर्शनार्थ एकत्रित होते हैं। डा० काणे के मत में महाभारत के अनुशासन पर्व (१७/६४) तथा शान्तिपर्व (२८४/६४) में भगवान् शिव हेतु 'कालपूजित' तथा 'कालनाथ' आदि पद प्रयुक्त हैं। शिवपुराण प्रभृति ग्रन्थों में भी 'कालकाल', 'कालयोगी', 'महाकाल' प्रभृति पदो से 'शिव' का अभिधान किया गया है।'

डा० करमरकर मालतीमाधवम् के नवम अक मे वर्णित स्वर्णबिन्दु नाम से प्रसिद्ध स्वयमू 'शिवलिग' को 'कालप्रियनाथ' मानते हैं, यह मधुमती तथा सिन्धु निदयो के सगम पर स्थित है। डा० गगासागर राय वर्तमान काल्पी को ही कालप्रिय मानते हैं।

प्रो० मिराशी के अनुसार 'कालप्रियनाथ' का काल्पी—स्थित सूर्य मन्दिर से साम्य है। उनके मत मे वराह पुराण (१७७/५५—५७) मे कृष्ण के पुत्र साम्ब द्वारा कालप्रिय अथवा सूर्य देव की स्थापना का प्रसग वर्णित है। कालप्रिय उत्तरभारत के मध्य प्रान्त मे स्थित था। पुराणो के अनुसार सूर्य देव वहाँ अपराहन मे वर्तमान रहते थे। वराह पुराण से स्पष्ट है कि कालप्रिय यमुना के दक्षिण तट पर स्थित था। यमुना के तट पर कालप्रिय प्रागण का उल्लेख काम्बे प्लेट मे उत्कीर्ण श्लोक मे प्राप्त होता है। भविष्य पुराण (१/१२६/१६) मे उस स्थल का नामकरण कालप्रिय' निर्दिष्ट है —

१ डा० अयोध्या प्रसाद सिंह भवभूति और उनकी नाटयकला पृ० ८

P V Kane Uttarramchant of Bhavabhuti, P 9-12

क) अय च मधुमतीसिन्धुसभेदपावनो भगवान्भवानीपितरपौरुषेयप्रतिष्ठ सुवर्णबिन्दुरित्याख्यायते।
 —मालतीमाधवम् ६/३—४

<sup>(</sup>函) Dr Karmarkar - Bhavabhutı, P 6-7

४ महाकवि भवभूति पृ० २१

y VV Mırashı Bhavabhuti, P 84

द यन्माद्यद्द्विपदन्तघातविषम कालप्रियप्रागण तीर्णा यत्तुरगैरगाधयमुना सिन्धुप्रतिस्पर्धिनी। येनेद हि महोदयारि— नगर निर्मूलमुन्मूलित नाम्नाद्यापि जनै कुशस्थलमिति ख्याति परा नीयते।। —Ibid

सान्निध्य मम पूर्वाहणे सुतीरे द्रक्ष्यते जनै । कालप्रिये च मध्याहनेऽपराहणे चात्र नित्यश । ।

काव्यमीमासाकार राजशेखर के अनुसार कालप्रिय गाधिपुर अथवा कन्नौज के दक्षिण में अवस्थित है।<sup>२</sup>

डा० काणे के अनुसार वराह पुराण भवभूति का परवर्ती ग्रन्थ है। पुराणो मे यह वर्णित नहीं है कि कालप्रियनाथ सूर्यमन्दिर था, प्राचीन एव मध्य काल मे सूर्यमन्दिरो के साथ 'नाथ' पद प्रयुक्त नहीं है। है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में कविकृतियों की अन्तर्समीक्षा अपरिहार्य है। मालतीमाधवम् में वर्णित सूर्यप्रार्थना कालसकेतार्थ उपनिबद्ध है। मगलाचरण के रूप में कवि ने भगवान् शिव की महनीय स्तुति की है, भवभूति के इष्टदेव भगवान् शिव ही प्रतीत होते हैं। अन्य देवगण का उल्लेख उनकी धार्मिक उदारनीति का परिपोषक है।

महाकाल मन्दिर में नाट्याभिनय होने पर किव ने सगर्व उल्लेख किया होता, उन्होने 'कालप्रियानाथ' निर्दिष्ट किया है। कालिदास, बाण प्रभृति किव उज्जियनी के 'महादेव' को ही महाकाल मानते हैं। भवभूति तथा बाण के रचनाकाल में 900 वर्षों का अन्तराल है। इतने अल्प काल में महाकाल का नामपरिवर्तन सम्भव नहीं है।

प्रो० मिराशी का यह आक्षेप है कि यदि भवभूति ने अपने जन्मस्थान पर नाट्यप्रस्तुति की होती तो उन्होंने वशादिक का विशद वर्णन नहीं किया होता। किन्तु यह मत युक्तिसगत प्रतीत नहीं होता है। भवभूति के अनुसार कालप्रियानाथ के यात्रामहोत्सव मे नाना दिगन्तो से लोग आते थे। किव ने प्रथम दो कृतियो मे वशादिक का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु अन्तिम कृति उत्तरक्रक्तार में अत्यन्त सिक्षप्त परिचय प्रस्तुत किया है। अतएव स्पष्ट है कि आरम्भ मे लोग उनके वशादिक से पूर्णरूपेण परिचित नहीं रहे होगें।

<sup>9</sup> VV Mirashi Bhavabhuti, P 82

२ तथा हि यो वामनस्वामिन पूर्व स ब्रह्मशिलाया । पश्चिम यो गाधिपुरस्य दक्षिण स कालप्रियस्योत्तर इति । । —अध्याय १७

<sup>3</sup> PV Kane Uttarramchanta of Bhavabhuti, P 16

४ मालर्ने ५ एटप् १/३-४

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कालप्रियानाथ कवि भवभूति के निवासस्थल में स्थित कोई मन्दिर था जहाँ विभिन्न दिशाओं से लोग उपस्थित होते थे, वहाँ नाटकों का अभिनय भी प्रस्तुत किया जाता था। किव ने तीनों कृतियों में शैवभावना की अनवरत पुष्टि की है। अतएव 'कालप्रियानाथ' पद ही उचित प्रतीत होता है। कालप्रिया पार्वती के नाथ हुए भगवान् शिव। अन्यत्र टीकाकारों ने 'कालप्रियनाथ' हस्व पाठान्तर प्रयुक्त कर दिया है जिसके कारण यह तथ्य विवादग्रस्त बन गया है। उनकी शिवविषयिणी भक्ति को देखते हुए स्पष्ट है कि कालप्रियानाथ' से 'शिव' अर्थ ही विवक्षित है।

#### (७) काल-निर्धारण

भवभूति ने अपने काल एव आश्रयदाता का उल्लेख नहीं किया है। काश्मीरी किव कल्हणप्रणीत राजतरिंगणी (११५६—५६ई०) से ज्ञात होता है कि राजा यशोवर्मा की राजसभा में भवभूति तथा वाक्पतिराज नामक दो विद्वान् थे। यशोवर्मा को लिलतादित्य मुक्तापीड ने परास्त किया था।

वाक्पतिराज ने अपने प्राकृत काव्य गउडवहों में यशोवर्मा के दिग्विजय का वर्णन किया है, अतएव वह नि सन्देह यशोवर्मा के सभापण्डित थे। वाक्पतिराज ने गउडवहों में 'भवभूति' का नाम सादर निर्दिष्ट किया है। 'अज्जवि' पद से स्पष्ट है कि भवभूति वाक्पतिराज के पूर्ववर्ती कवि थे।

वाक्पतिराज ने 'गउडवहों' में एक अशुभ सूर्यग्रहण का उल्लेख किया है जिसके कारण यशोवर्मा की राज्य—स्थिति सकटापन्न हो गयी थी। जैकोबी ने ज्योतिषीय गणना के आधार पर निर्धारित किया है कि यह सूर्यग्रहण १४ अगस्त ७३३ई० को कन्नौज में दिखाई पड़ा था। प्रो० मिराशी ने चीनदेशीय इतिहास को प्रामाणिक कहा है। चीनी इतिहास के अनुसार केन्द्रीय भारत के एक राजा इ—चा—फोन—मो ने राज्यारूढ होते ही अपने मन्त्री सेड्ग—पो—ता को चीनी सम्राट के पास सैन्यसहयोग प्राप्त करने के लिये ७३१ई० में चीन भेजा था। राजा इ—चा—फोन—मो का राजा

१ राजतरगिणी ४/१४४

२ वही ४/१३४ १३५

भवभूइ जलिह णिग्गय कव्वामय रसकणा इव फुरन्ति।
 जस्स विसेसा अज्जवि वियडेसु कहाणिवेसेसु।। –गउडवहो ७८६
 Gottinger Gelehrte Anzeigen, Vol II (1888), PP. 67-68

यशोवर्मा से साम्य स्थापित किया गया है जो ७२५्ई० मे सिहासनारूढ हुये थे अतएव वह ललितादित्य का समकालीन था।

कल्हणप्रणीत राजतरिंगणी (११४८–४६ई०) के अनुसार इस काल (११४८–४६ई०) से ४५५ वर्ष, ७ माह, ११ दिन पूर्व लिलतादित्य का राज्यारोहण हुआ था। १ ११४८ई० से उपर्युक्त तिथि घटाने पर लिलतादित्य का राज्यारोहण ६६३–७३०ई० निश्चित होता है। किन्तु यह तिथि जैकोबी की गणना से साम्य नहीं रखती है।

चीनी इतिहास के अनुसार ल्वेन्त—ओ—लो—पिलि (चन्द्रापीड) ने ७१३ई० मे चीनी राजा से अरब पर आक्रमण हेतु सहायता मॉगी थी, यह लिलतादित्य के समकालीन थे। अतएव कल्हणकृत गणना मे ३१ वर्ष का अन्तराल है। अतएव लिलतादित्य का शासनकाल ७२४—७६१ई० प्रतीत होता है यह तिथि ७३३ई० की सूर्यग्रहण—घटना से भी मेल खाती है, जो यशोवर्मा के काल मे पडा था। जैन कियो ने यशोवर्मा का राज्यकाल ७२५—७५२ई० निर्धारित किया है। डा० काणे गउडवहो का रचनाकाल ७४०ई० मानते हैं। अतएव भवभूति की पर सीमा अष्टम शती का पूर्वार्ध माना जा सकता है।

भवभूति ने अपनी कृतियों में वाल्मीिक से लेकर दण्डी पर्यन्त कथानक, शैली आदि का सम्यक् अनुकरण किया है जिससे स्पष्ट है कि वह इनसे परवर्ती कवि थे। भवभूति ने रामचरित से सम्बद्ध दो रूपकों में आदिकवि वाल्मीिक का सादर परिचय प्रस्तुत किया है।

भवभूति ने भास (४००–५००ई०) प्रणीत स्वप्नवासवदत्तम् की पात्र वासवदत्ता को उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है, जहाँ कामन्दकी मालती को गुप्तपरिणय हेतु प्रेरित करती है। भवभूति ने कालिदासप्रणीत अभिज्ञानशकुन्तलम् तथा विक्रियोर्थियम् का भी अनुकरण किया है। उन्होने मालतीमाधवम् मे कामन्दकी द्वारा मालती को परिणयार्थ प्रेरित करने हेतु दुष्यन्त–शकुन्तला तथा

<sup>9</sup> VV Mirashi Bhavabhuti, P 6

Gaudvaho (Second Edition), Introduction, P 42

History and Culture of the Indian People, Vol. II, P. 132 (Reference in V.V. Mirashi Bhavabhuti, P. 6)

<sup>8</sup> VV Mirashi Bhavabhuti, P 6

y PV Kane Uttarramchanta of Bhavabhuti, P 29

६ महावीरचरितम् १/७, उत्तररामचरितम् २/३, ५-६, ७-८

७ वासवदत्ता च पिता सजयाय राज्ञे दत्तमात्मानमुदयनाय प्रायच्छदित्यादि । -मालतीमाधवम् २/७-६

उर्वशी—पुरुरवा का उदाहरण दिया है। कालिदास विरचित गीतिकाव्य मेघदूतम् तथा मालतीमाधवम् के कतिपय श्लोको मे साम्य स्पष्टतया परिलक्षित होता है। कालिदास का समय भी पञ्चम शती तक माना जाता है।

भवभूति की शैली बाणमट्ट की गद्य शैली से प्रमावित है। इन्होने दीर्घसमासबहुल ओजोगुणिवशिष्ट शैली का अनुकरण किया है। आचार्य दण्डी ने इसी शैली का काव्यादर्श में शसन किया है। बाण एव दण्डी सप्तम शती में वर्तमान थे। बाणमट्ट स्थाण्वीश्वर तथा कान्यकुब्ज के नृपित हर्षवर्धन की राज्यसभा में महाकवि थे। हर्ष का शासनकाल ६०६—६४७ई० था, अतएव बाण का काल सप्तम शती का पूर्वार्ध माना जा सकता है। बाण ने हर्षचरितम् में भास, कालिदास, हरिचन्द्र प्रभृति कियों का नाम निर्दिष्ट किया है, किन्तु भवभूति की प्रशस्ति नहीं की है, इससे प्रतीत होता है कि भवभूति सप्तम शती के पूर्वार्ध तक लब्धप्रतिष्ठ नहीं थे। दण्डी का काल ६६०—६८०ई० माना जाता है, उन्होंने अवन्तिसुन्दरीकथा में सस्कृत एव प्राकृत कवियों कालिदास, सर्वसेन, प्रवरसेन आदि का उल्लेख किया है, किन्तु भवभूति का नहीं।

उपर्युक्त कवियो के कालक्रम पर विचार करने के अनन्तर भवभूति के काल की पूर्व सीमा सप्तम शती का उत्तरार्ध माना जा सकता है।

महाकिव भवभूति के परवर्ती किवयों ने अपनी कृतियों में इनके रूपकों से श्लोक उदाहरणार्थ उपन्यस्त किया है। प्रसिद्ध आलकारिक वामन ने काव्यालकारसूत्रवृत्ति में महावीरचरितम् के श्लोक को गौडी रीति के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है तथा उत्तररामचरितम् के श्लोक को रूपक अलकार के उदाहरण के रूप में। कल्हण के अनुसार वामन जयापीड के सभापण्डित थे —

> मनोरथ शखदत्तश्चटक सन्धिमास्तथा। बभुवु कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मत्रिण।।

जयापीड का शासनकाल ७७६—८१३ई० था। अतएव वामन का समय अष्टम शती का उत्तरार्ध तथा नवम शती का प्रथमार्ध माना जा सकता है।

कवि राजशेखर (नवम शती का उत्तरार्ध) ने काव्यमीमासा मे मालतीमाधवम्' का श्लोक उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है। वह स्वय को वाल्मीकि, भर्तृमेण्ठ तथा भवभूति का अवतार मानते हैं —

> बभूव वल्मीकभव पुरा कवि तत प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठताम्। स्थित पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखर ।।

आनन्दरामबरुआ ने इस सन्दर्भ मे सर्वथा भिन्न मत प्रस्तुत किया है। उनके मत मे माधवाचार्य प्रणीत शकरदिग्विजय मे वर्णित है कि राजशेखर शकराचार्य के समकालीन थे, अतएव राजशेखर सप्तम शती मे वर्तमान थे। आनन्दरामबरुआ के अनुसार भवभूति तथा वाक्पतिराज अभिन्न हैं, एतदर्थ उन्होंने राजतरगिणी का पद्य प्रस्तुत किया है —

कविर्वाक्पतिराज श्रीभवभूत्यादि सेवित । जितो ययौ यशोवर्मा तन्नुगुण्हर्जुातपन्निताम्।।

उपर्युक्त पद्य के सन्दर्भ मे आनन्दरामबरुआ का मत है कि भवभूति यशोवर्मा के सभापण्डित थे, किन्तु इन्हें तीनो नाटको का प्रणेता भवभूति नहीं माना जा सकता है। वाक्पतिराज तथा श्री भवभूति के क्रमश प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्पतिराज भवभूति की उपाधि थी। भवभूति की कृतियो अथवा अन्य साक्ष्यों से ज्ञात नहीं होता है कि भवभूति का अपर नाम वाक्पतिराज था। दशरूप तथा मृतसञ्जीवनीछन्दोवृत्ति के अनुसार यह धाराधिपति राजा मुञ्ज की उपाधि थी। भवभूति ने अपनी कृतियों में कन्नौज की स्थिति का सकत नहीं किया है। भवभूति कालिदास के परवर्ती तथा अमर सिंह के पूर्ववर्ती किव थे। भ

किन्तु टोडरमल आनन्दरामबरुआ के मत से सहमत नहीं हैं। इनके अनुसार अनेक शोधकार्यों से सिद्ध हो चुका है कि राजशेखर प्रणीत बालरामायण नवम शती की कृति है। अतएव इससे २०० वर्ष पूर्व भी भवभूति का समय सप्तम शती ही निश्चित होता है। राजतरिंगणी वाक्पतिराज तथा

बालरामायण १ / १६

Anudoram Borooah Bhavabhuti and his Place in Sansknt Literature, P 14-15

उ राजतरगिणी ४ / १४४

<sup>8</sup> Anudoram Borooah Bhavabhuti and his Place in Sanskrit Literature, P 21

y Ibid, P. 22

भवभूति दो भिन्न व्यक्तियों के अस्तित्व का उल्लेख करती है, अत इन्हें अभिन्न नहीं माना जा सकता है। अमर सिंह ५५०ई० में वर्तमान थे, अत भवभूति का काल पञ्चम शती निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

डा० मिराशी के अनुसार राजशेखर प्रतिहारनृपित महेन्द्रपाल (८६५–६१०ई०) तथा मिहपाल (६१०–६१७ई०) तथा कालान्तर में कल्युरिनृपित त्रिपुरी के युवराजदेव प्रथम (६१५–६४५ई०) के सभापिडत थे। अतएव राजशेखर का स्थितिकाल नवम शती का उत्तरार्ध निश्चित होता है।

बल्लाल प्रणीत 'भोजप्रबन्ध' के अनुसार भवभूति तथा कालिदास समकालीन थे। इसमें भवभूति के वाराणसी से आगमन का उल्लेख है — 'देव, वाराणसीदेशादागत कोऽपि भवभूतिर्नाम किविद्विरि तिष्ठित'। अन्यत्र भवभूति तथा कालिदास का वार्त्तालाप वर्णित है। किन्तु भोजदेव (११वीं शती) मुञ्जदेव के भ्राता थे। मुञ्जदेव की समकालीन कृति दशरूपक में भवभूति के श्लोक उद्धृत हैं, अतएव स्पष्ट है कि भवभूति मुञ्जदेव से पूर्ववर्ती थे। भोजप्रबन्ध में कालिदास, माघ तथा मिल्लनाथ को समकालीन माना गया है। यह एक कल्पनाप्रधान कृति है, अतएव इसके आधार पर किसी किवे का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

डा० आनन्दरामबरुआ के अनुसार भोज एक परिवार है, कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है। सभवत भवभूति किसी राजा भोज के दरबार मे रहे हो, किन्तु मुञ्ज के भ्राता राजा भोज के सभापण्डित नहीं थे। कालिदास प्रणीत रघुवश मे 'भोजेन दूतो रघवो विसृष्ट', 'भोजकुलप्रदीप', 'भोजपति' मे 'भोज' पद प्रयुक्त है, अन्यत्र इन्दुमती हेतु 'भोजभिगनी (७/१)', 'भोज्या (६/५६)' तथा 'भोजकन्या (७/३५)' पद निर्दिष्ट है। कालिदास ने निसन्देह राजा भोज का उल्लेख किया है, किन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे भोज के समकालीन थे। महाभारत मे वर्णन है— 'अश्वत्थामा च भोजश्च सर्वशस्त्रभृता वरी (१/१६/६)'। अतएव स्पष्ट है कि यह एक पारिवारिक नाम है।

<sup>(</sup>i) VV Mirashi - Inscriptions of the Kalachun-Chedi era, Introduction, PP Clxxv f (See VV Mirashi Bhavabhuti, P 10)

<sup>(</sup>II) History and Culture of the Indian People, Vol. IV The Age of Impenal Kannauj, P. 90 (Forward by K.M. Munshi, Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 3ed - R.C. Majumdars and Others)

२ भोजप्रबन्ध पृ० ११३

भवभूति कालिदासकवेर्वाणी कदाचिन्मद्गिरा सह। कलयत्यद्य साम्य चेद्भीता भीता पदे पदे।।
कालिदास 'सखे भवभूते महाकविरसि अत्र किम् वक्तव्यम्। –वही पृ० ११५–७

Anudoram Borocah , Bhavabhuti and his Place in Sanskrit Literature, P 20-21

भवभूति ने उत्तररामचिरतम् मे 'विवर्त' — मत का उल्लेख किया है', जिसके आधार पर कितिपय विद्वान् इन्हे शकराचार्य से परवर्ती मानते हैं। किन्तु यह स्पष्ट हो चुका है कि बोधायन ऋषि ने ब्रह्मसूत्र पर विरचित भाष्य मे 'विवर्त' मत को प्रकारान्तर से पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। भवभूति ने ईशावास्योपनिषद्' के एक पद्य के आधार पर उत्तररामचिरतम् मे पद्य लिखा है।' उपर्युक्त व्याख्या मे आचार्य शकर तथा भवभूति मे मतवैभिन्न्य है। अतएव स्पष्ट है कि भवभूति के काल तक शाकरभाष्य उपलब्ध नहीं था।

परवर्ती कवियो सोमदेव (६४०ई०), धनिक (६७४–१०००ई०), अभिनवगुप्त (६८०–१०२०ई०), भोज (१०१०–१०५५ई०), सोड्ढल (१०५०ई०) प्रभृति ने भवभूति का उल्लेख किया है। पाश्चात्य विद्वान् ए० मैकडोनल ने भवभूति का काल अष्टम शती का प्रारम्भ स्वीकार किया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भवभूति का काल कालिदास से लेकर बाणभट्ट पर्यन्त (सप्तम शती) के अनन्तर तथा वामन, राजशेखर (नवम शती) प्रभृति कवियो के पूर्व अष्टम शती का पूर्वार्ध है।

### (८) व्यक्तित्व-समीक्षा

कवि कृति ही उसके व्यक्तित्व के मूल्याकन का आधार है। भवभूति के पूर्वज तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। अतएव कवि पर वेदसम्मत पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पडना स्वाभाविक था।

भवभूति नैष्ठिक ब्राह्मण थे। उन्होने ब्राह्मणोचित गर्वोक्ति तथा कोमल प्रवृत्ति का सम्यक् प्रकाशन किया है। कवि को ब्राह्मण के अपरिहार्य गुण-पवित्रता, माहात्म्य, प्रशसनीय आचरण पर गर्व

१ उत्तररामचरितम् ६/६

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृत्ता ।
 ता<sup>४</sup>स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ।। –वही १/३

अन्धतामिश्रा ह्यसूर्या नाम ते लोकास्तेभ्य प्रतिविधीयन्ते य आत्मघातिन इत्येवमृषयो मन्यन्ते। –वही ४/३–४

Arthur A Macdonell A History of Sanskrit Literature, P 307, Motilal Banarasidas, Delhi, 1st edition, London, 1900, reprinted Delhi, 1971

प् (क) तत्र केचित्तैत्तिरीया काश्यपाश्चरणगुरक पक्तिपावना पञ्चाग्नयो धृतव्रता सोमपीथिन उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिन प्रतिवसन्ति। —मङ्गिष्टार्थकम् १/४—५

<sup>(</sup>ख) ते श्रोत्रियास्तत्त्वविनिश्चयाय भूरिश्रुत शाश्वतमाद्रियन्ते। इष्टाय पूर्ताय च कर्मणेऽर्थान् दारानपत्याय तपोऽर्थमायु।। –मालतीमाधवम् १/५

है, न कि अहकार। अनन्त दोषसकुल दर्प वशगौरव एव श्लाघ्य आचरण प्रमृति को विनष्ट कर देता है। ब्राह्मण के वचन गाम्भीर्य से परिपूर्ण तथा पवित्र होते हैं — 'एतानि भगवता साक्षात्कृतब्रह्मणामृषीणा प्रसन्नगम्भीरपावनानि वचनानि'। ब्राह्मण त्रिकालदर्शी होते हैं। श्लाघ्य आचरण ब्राह्मण—गृह मे ही विकसित होता है। नृशसता नामक दोष का वर्णन कवि के हृदयगत कारुण्य का अभिव्यञ्जक है — नृशसता हि नाम पुरुषदोष'।

भवभूति के तीनो रूपको में हास्य रस का उपन्यास नहीं हुआ है, विदूषक पात्र का अभाव उनके गम्भीर स्वभाव का प्रकाशक है।

कवि को सत्यपरक एव मधुर वाणी अभीष्ट थी। यह अनैश्वर्यनाशक, यशप्रद तथा शत्रुओ का विनाश करने मे सक्षम है, कल्याणप्रद है।

भवभूति ने रूपकत्रय के माध्यम से ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म को प्रतिष्ठित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। उन्होंने महावीरचरितम् मे वशादिक वर्णन के समय तैत्तिरीयी, काश्यप, चरणगुरु, पक्तिपावन, सोमपीथी, ब्रह्मवादी आदि धर्मशास्त्र के पारिभाषिक पदो का प्रयोग किया है।

भवभूति ने चतुर्वर्णाश्रम धर्म के नियमो का सविस्तर वर्णन किया है, वैदिक नियमानुसार तप, दर्शन, मैत्री, दाम्पत्य—बन्धन आदि से समन्वित समाज की परिकल्पना की है। कवि ने मूर्तिपूजा तथा हिन्दू देवी एव देवगण की ओर जनमानस का ध्यान समाकृष्ट किया है — जहाँ कामन्दकी मालती को सौभाग्यवर्धनार्थ भगवान शिव की पूजा हेतु पूष्पचयन के लिये उद्यान मे प्रेषित करती है।

भवभूति ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियो, धर्म-साहचर्य, परस्पर आदान-प्रदान का मालतीमाधवम् मे यथार्थ चित्रण किया है। कतिपय जन हिन्दू धर्म से प्रभावित हो अपने स्वभाव मे

१ महात्रीकाद्यक्ष ४/२२

२ वही ४/२६-२७

इज्ञानज्योति परिगतभवद्भूतभव्या प्रभाव यद्ब्रह्माण कमिप शिशुकेऽप्यत्र सवेदयन्ते। –वही ३/४७ का उत्तरार्घ

४ अस्मद्गृहे पुराणस्य पश्याचारस्य विप्लवम्।। -वही ३/३८ का उत्तरार्ध

प् वही २/४६-४६

काम दुग्धे, विप्रकर्षत्यलक्ष्मी, कीर्तिसूते दुईदो निष्प्रलान्ति। शुद्धा शान्ता मातर मगलाना धेनु धीरा सुनृता वाचमाहु।। —उत्तररामचरितम् ५/३०

७ महावीरचरितम् १/४-५

अद्य कृष्णचतुर्दशीति जनन्या सम मालती शकरपुर गमिष्यति। तत एव किल सौभाग्य वर्धत इति
 देवताऽऽराधननिमित्त क्रान्क्वटकुरुधादधद्धादिष्टय लविङ्गका द्वितीया मालती तदेव कुसुमाकरोद्यानमानेष्यति।
 —मालतीमाधवम् ३/०–१

परिवर्तन कर रहे थे— कामन्दकी नामक भिक्षुणी प्रवज्या—नियम तथा चीर—धीवर—धर्म के विरुद्ध आचरण करती है तथा मालतीमाधवपरिणयार्थ कृतसकल्प है —

तत्सर्वथा सगमनाय यत्न प्राणव्ययेनापि मया विधेय ।

मकरन्द प्रव्रज्या द्वारा 'विवाह करना अथवा कराना' विषयक निषेध का वर्णन करता है, साथ ही प्रशसा भी करता है।<sup>3</sup>

कवि ने हिन्दू एव बौद्ध सम्प्रदाय के परस्पर आचार—व्यवहार, साहचर्य का सुन्दर निरूपण किया है। बौद्ध धर्मानुयायी ईर्ष्या—द्वेष से रहित हो प्राचीन हिन्दू सहिता का अध्ययन करते थे, भूरिवसु तथा देवरात ब्राह्मण थे, तथापि कामन्दकी एव सौदामिनी आदि बौद्ध स्त्रियाँ उनकी सहपाठिनी थीं।

भूरिवसु ने कामन्दकी को मालतीमाधवपरिणयार्थ नियुक्त किया था, कामन्दकी भी मित्र—कार्य के प्रति निष्ठावान् है।

कामन्दकी की शिष्या सौदामिनी बौद्ध थी, कालान्तर में उसने तप, तन्त्र, मन्त्र, योग आदि का अनुष्ठान कर अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया था। सिद्धिलब्ध सौदामिनी को कामन्दकी लोकस्तुत्य मानती है।

भवभूति ने तत्कालीन तान्त्रिक समाज का यथार्थ चित्रण किया है। अघोरघण्ट, कपालकुण्डला सौदामिनी आदि पात्र इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुण्डधारी अघोरघण्ट पद्मावती नगरी के श्मशान मे निर्मित कराला नामक चामुण्डा मन्दिर के प्रधान गुरु के अधीनस्थ सहायक है, तो उसकी शिष्या कपालकुण्डला भयानक वेष-भूषा से सुसज्जित बौद्ध सन्यासिनी है। सौदामिनी अलौकिकसिद्धि प्राप्त करने वाली कामन्दकी की शिष्या है।

१ मालतीमाधवम् ४/५

२ वही ४/६

३ वही १/१०-११

४ वही १/६-१०, १०

पुरुचर्यातपस्तन्त्रमन्त्रयोगाभियोगजाम्।
 इमामाकषिणी सिद्धि मातनोमि शिवाय व ।। –वही ६/५३

६ वही १०/२१

उस समय कराला मन्दिर में प्रचलित बलिअर्पण की प्रथा का पालन करने के लिये अघोरघण्ट एवं कपालकुण्डला ने मालती का चयन करके उस पर बलि—चिह्न भी अकित कर दिया। माधव इस स्थल को अनिष्टसकुल मानता है —

> करालायतनाच्चायमुच्चरन्करुणध्वनि । विभाव्यते ननु स्थानमनिष्टाना तदीदृशाम्।।

तान्त्रिक वर्ग गुरु—सपर्या, तप, तन्त्र, मन्त्रादिक द्वारा सिद्धि प्राप्त करता था, वे चामुण्डा देवी के भक्त थे। वे नरकपाल धारण कर अनवरत नरहिसा में सलग्न रहते थे। अन्त में गुरु अघोरघण्ट का वध निर्दिष्ट है, इससे कवि का इस सम्प्रदाय के प्रति वैरस्य प्रकट होता है। कवि ने तान्त्रिक समाज में व्याप्त दोषों, विसगतियों, भ्रष्टाचार, हिसक प्रवृत्ति का तो चित्रण किया ही है, उसके दुष्परिणाम को भी दर्शाया है, फलस्वरूप जनमानस स्वयमेव धर्मपरिवर्तन की ओर प्रवृत्त हो जाता है। भवभूति ने वस्तुत बौद्ध धर्म से अपरित तथा ब्राह्मणधर्मस्थापनार्थ ही अपने रूपको का सृजन किया है।

भवभूति के उपास्य देव कौन हैं? कितपय विद्वान् उन्हे वैष्णव अतएव रामभक्त मानते हैं तो अन्य शैव मतावलम्बी। किव ने राम, शिव, सूर्य प्रभृति की स्तुति की है। उन्होने नित्य परब्रह्म की उपासना की है। भवभूति ने सामाजिको को रामचरित से आह्लादित होने की कामना की है।

प्राचेतसो मुनिवृषा प्रथम कवीना यत्पावन रघुपते प्रणिनाय वृत्तम्। भक्तस्य तत्र समरसत मेऽपि वाचस्तत् सुप्रसन्नमनस कृतिनो भजन्ताम्।।

उपर्युक्त पद्य के सन्दर्भ मे डा० शारदारञ्जन रें का मत है कि भवभूति वस्तुत रामभक्त हैं। कविभैराम को शरणागत-रक्षक तथा पुराण पुरुष कहा है।

१ मालतीमाधवम् ५/२१

अथ स्वस्थाय देवाय नित्याय हतपाप्मने।
 त्यक्तक्रमविभागाय चैतन्यज्योतिषे नमः।। —महावीरचरितम् १/१

३ वही १/७

Bhavabhuti's Uttarramchantam, Introduction, P 8-10

प् महान्दिरुद्धित् प्/४६ का पूर्वार्ध

६ वही ७/२

भवभूति के नाटको का अभिनयस्थल 'कालप्रियानाथ' भगवान शिव हैं। शिव भक्त परशुराम रामवधार्थ दृढप्रतिज्ञ हैं।

कवि ने शिव-जटा की भव्य स्तुति की है, शिव षोडश इडा प्रभृति नाडियो के मध्य वर्तमान आत्मस्वरूप, योगसिद्धि के दाता हैं, स्थिरचित्त साधक उनमे लीन रहते हैं।

भवभूति ने अन्यत्र सूर्य—स्तुति भी की है— उदितभूयिष्ठ एव भगवानशेषभुवनद्वीपदीप। तदुपतिष्ठे। (प्रणम्य)।

> कल्याणाना त्वमिस महसा भाजन विश्वमूर्ते । धुर्यां लक्ष्मीमिह मिय भृश धेहि देव । प्रसीद। यद्यत्पाप प्रतिजिहि जगन्नाथ । नम्रस्य तन्मे भद्र भद्र वितर भगवन्भूयसे मगलाय।।

शैव एव वैष्णव धर्मों का आदिस्रोत वेद है। किव ने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की है। प्रकारान्तर से उन्हे रामवन्दनावशात् वैष्णव तथा शिवस्तुतिवशात् शैव माना जा सकता है, वस्तुत वे वैदिक धर्म के प्रतिष्ठापक थे।

### (६) पाण्डित्य

भवभूति सुधी दार्शनिक, व्यावहारिक तथा बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न कवि थे, उन्होने न केवल शास्त्र सम्मत सिद्धान्तो का विनियोग कर स्ववैदुष्य का परिचय दिया है अपितु दाम्पत्य—प्रेम, मैत्री आदि का उच्चादर्श स्थापित किया है।

'पदवाक्यप्रमाणज्ञ' गर्वोक्ति से स्पष्ट है कि वे व्याकरण, मीमासा तथा न्यायशास्त्र मे निष्णात दुर्घर्ष विद्वान् थे। वाग्मारती स्वयमेव इनका अनुकरण करती हैं। भवभूति का पाण्डित्य स्वाभिमान से ओत—प्रोत था। पर व्यक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण उन्हे सह्य नहीं। किव को अपने पाण्डित्य पर पूर्ण

१ द्रष्टव्य प्रकृत शोध प्रबन्ध, पृ० १५

२ महर्रीद्धादक्ष्य २/२८, ३/६

३ मालतीमाधवम् १/१ ५/१

४ वही 9/3

५ (क) य ब्रह्माणिमय देवी वाग्वश्येवानुवर्तते। - उत्तररामचरितम् १/२

<sup>(</sup>ख) वश्यवाच कवेर्वाक्य सा च रामाश्रया कथा। —म्हाटीकार्ट नम् १/४

६ उत्तररामचरितम् ६/१४

विश्वास है, कहीं न कहीं उनके प्रशसक अवश्य विद्यमान होगे। उनके गुण सत्पुरुषो को स्वत प्रकट हो जाते हैं। किव को वेद, उपनिषद् तथा साख्य एव योग दर्शन का सम्यक् परिज्ञान था।

भवभूति श्रोत्रिय ब्राह्मण थे, समासमधुपर्क वेद एव धर्मसूत्रकारो द्वारा विहित है। राम शम्बूक को आनन्दमय, दिव्य सम्पत्ति सम्पन्न वैराजलोक मे निवास हेतु आशीर्वाद देते हैं —

> यत्रानन्दाश्च मोदाश्च, यत्रपुण्याश्च सम्पद । वैराजा नाम ते लोकास्तैजसा सन्तु ते शिवा ॥ १

उपर्युक्त पद्य ऋग्वेद के मन्त्र पर आधारित है — 'यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुद प्रमुद आसते'।' अरुन्धती ब्राह्मणों के कल्याणप्रद कथन की प्रशसा करती है, जो ऋग्वेद—मन्त्र से साम्य रखता है।'

कवि ने अथर्ववेद सम्बन्धी ज्ञान का परिचय दिया है, जहाँ विश्वामित्र राम को तीव्र अभिचारविधि के समान शत्रुहन्ता बताते हैं —

ब्रह्मद्विषो ह्येष निहन्ति सर्वानाथर्वणस्तीव्र इवाभिचार ।

राम परशुराम को अथर्ववेदतुल्य अमित शक्ति से सम्पन्न कहते हैं -

पुण्योऽपि भीमकर्मा निधिर्व्रताना चकास्त्यमितशक्ति । मूर्तिमभिरामघोरा बिभ्रदिवाथर्वणो निगम ।।

थे नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञा जानन्ति ते किमिप तान्प्रति नैष यत्न ।
 उत्पत्त्यते ही मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्यय निरविधिर्विपुला च पृथ्वी।। –मालतीमाधवम् १/६

२ वही १/७

३ वही १/६

४ (क) सज्ञप्यते वत्सतरी सर्पिष्यत्र च पच्यते। श्रोत्रिय श्रोत्रियगृहानागतोऽसि जुषस्व न ।। —महावीरचरितम् ३/२

<sup>(</sup>ख) 'समासो मधुपर्क इत्याम्नाय बहुमन्यमाना श्रोत्रियाभ्यागताय वत्सतरीं महोक्ष वा पचन्ति गृहमेधिन । त हि धर्म धर्मसूत्रकारा समामनन्ति । —उत्तररामचरितम् ४/१—२

५ उत्तररामचरितम् २/१२

६ ऋग्वेद ६/११३/११

७ उत्तररामचरितम् ४/१८ –तुलना ऋग्वेद १०/७१/२

<sup>-</sup> महावीरचरितम् १/६२

६ वही २/२४

प्रथम अध्याय २६

जनक—पुरोहित शतानन्द की प्रशसा एतरेयब्राह्मण के समकक्ष है। लव तथा वटुगण के अश्वमेधयाग विषयक वार्तालाप मे प्रयुक्त 'काण्ड' पद — 'ननु मूर्खा पठितमेव हि युष्माभिरिप तत्काण्डम्' — शतपथ ब्राह्मण (१३वा अध्याय) तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (३/६/४) मे निर्दिष्ट है जिसमे अश्वो तथा सैनिको की सख्या का उल्लेख है।

भवभूति ने पुराणों में निर्दिष्ट ज्ञान का निर्देश किया है, परशुराम जनक को सूर्यशिष्य याज्ञवल्क्य का शिष्य बताते हैं —

> त्व ब्रह्मण्य किल परिणतश्चासि धर्मेण युक्त-स्त्वा वेदान्तेष्वचरममृषि सूर्यशिष्य शशास।

पुराणों मे याज्ञवल्क्य द्वारा वैशम्पायन से अधीत वेद का वमन तथा सूर्य की कृपा से शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति वर्णित है।

कवि ने महावीरचरितम् के आरम्भिक पद्यं मे उपनिषदो के गूढ तत्त्वो का प्रकाशन किया है, यह श्वेताश्वरोपनिषद् तथा बृहदारण्यकोपनिषद् से साम्य रखता है।

आत्रेयी का कथन 'भूयास उद्गीथविदो वसन्ति' – छान्दोग्योपनिषद्ं मे वर्णित 'उद्गीथ' पर आधारित है। सीता–विरह से दुखाभिभूत हो जनक आत्महन्ता हेतु अन्धतामिस्र का वर्णन करते हैं – 'अन्धतामिस्रा ह्यसूर्या नाम ते लोकास्तेभ्य प्रतिविधीयन्ते य आत्मघातिन इत्येवमृषयो मन्यन्ते'" – यह वाक्य 'शावास्योपानषद् के मन्त्र पर आधारित है।"

न तस्य राष्ट्र व्यथते न रिष्यति न जीर्यति।
 त्व विद्वान् ब्राह्मणो यस्य राष्ट्रगोप पुरोहित ।। --महावीरचरितम् ३/१८

२ क्षत्रेण क्षत्र जयति बलेन बलमश्नुते। यस्यैव ब्राह्मणो विद्वान् राष्ट्रगोप पुरोहित ।। —ऐतरेय ब्राह्मण ८/२५

३ उत्तररामचरितम् ४/२६-२७

४ महावीरचरितम् ३/२६

५ विष्णुपुराण ३/५, श्रीमद्भागवत १२/६, ब्रह्माण्डपुराण २/२५, वायुपुराण १/६१

६ महावीरचरितम् १/१

७ नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनाना '। –श्वेताश्वतरोपनिषद् ६/१३ का प्रथमार्घ

<sup>=</sup> पृहक्तरायदगेर्शनाद् ४/४/१६

६ उत्तररामचरितम् २/३ का पूर्वार्ध

<sup>%</sup> टान्सेयोर्भागद १/१/१

११ उत्तररामचरितम् ४/३-४

१२ ईशावास्योपनिषद् ३

प्रथम अध्याय २७

भवभूति द्वारा 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ' गर्वोक्ति मे प्रयुक्त 'वाक्य' पूर्वमीमासा विषयक ज्ञान का सकेतक है। राम के कथन मे प्रयुक्त 'अर्थवाद' पद मीमासा का पारिभाषिक शब्द है।

भवभूति ने वेदान्त दर्शन में उल्लिखित 'विवर्त' ज्ञान का सकेत किया है, विद्याधर की उक्ति द्रष्टव्य है —

विद्याकल्पेन मरुता मेघाना भूयसामपि। ब्रह्मणीव विवर्ताना क्वापि प्रविलय कृत ॥ ै

व्याकरण तो शब्दब्रह्म का रूप है— अथ स भगवान् प्राचेतस प्रथम मनुष्येषु शब्दब्रह्मणस्तादृश विवर्तमितिहास रामायण प्रणिनाय तथा 'शब्दब्रह्मविद कवे परिणता प्राज्ञस्या वाणीमिमाम्'। ब्रह्मज्ञान के अनन्तर ब्रह्म ही प्रिय होता है। तप एव स्वाध्याय से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है –

लक्ष्यन्ते विविधाश्रमा स्थिरतप स्वाध्यायसाक्षात्कृत— ब्रह्माणो निवसन्ति यत्र मुनय कल्पस्थिते साक्षिण।

सृष्टि का यह नियम है कि प्राणी यहाँ लीन हो जाते हैं — 'एव किलेय पाञ्चभौतिकी सृष्टि'। जीवलोक तो निर्जन वन की भाँति है — 'शून्यारण्यसनिभ पुनरिप मन्दभागिनी विभावयामि जीवलोकमिति'।

भवभूति को साख्य तथा योग दर्शन का भी स्पष्ट ज्ञान था। राम तो पुराणपुरुष तथा सत्त्व, रजस् एव तमस् गुणोपेत प्रकृति के साक्षात् अवतार हैं। यहाँ साख्य सम्मत प्रकृति का निरूपण किया गया है।

१ अर्थवाद एवेष । दोष तू मे कथचित्कथय, येन प्रतिविधीयते। - उत्तररामचरितम् १/३६-४०

२ प्राप्तदर्शिक्टान्यतरपर वाक्यमर्थवाद । –अर्थसग्रह, पृ० १६०

३ उत्तररामचरितम् ६/६

४ वही २/५-६

५ वही ७/२१

६ वही ४/१३

७ महानिद्धारस्य ७/१३

द वही ६/५६-६०

६ मालतीमाधवम् ७/१-२

<sup>%</sup> इद हि तत्त्व परमार्थभाजामय हि साक्षात्पुरुष पुराण । त्रिघा विभिन्ना प्रकृति किलैषा त्रातु भूवि स्वेन सतोऽवतीर्णा।। —महावीरचरितम् ७/२

चन्द्रकेतु सत्त्व गुण से प्रकाशित अन्त करण वाले सर्वज्ञ मन्त्रद्रष्टा ऋषियो की प्रशसा करता है — 'अपरेऽिप प्रचीयमानसत्त्वप्रकाशा स्वय सर्व मन्त्रदृश पश्यन्ति'।

कवि ने योगशास्त्र विषयक ज्ञान का निर्देश किया है। वसिष्ठ परशुराम को ब्राह्मणोचित मार्गावलम्बन का उपदेश देते हैं जिसमे योगशास्त्रीय भावना— मैत्री, विशोका, ऋतम्भराप्रज्ञा आदि वर्णित हैं।

मालतीमाधवम् मे आकर्षिणी सिद्धि का क्रियान्वयन वर्णित है। अन्यत्र किव ने योग तथा तन्त्र ज्ञान का निरूपण किया है।

भवभूति ने न्यायशास्त्र विषयक ज्ञान का परिचय दिया है। दशस्थ द्वारा राजाजनोचित कर्त्तव्य के वर्णन के समय न्यायशास्त्रीय पद प्रयुक्त है —

> अज्ञो वा यदि वा विपर्ययगतज्ञानोऽथ सदेहभृद् दृष्टादृष्टविरोधि कर्म कुरुते यस्तस्य गोप्तागुरु । नि सदेहविपर्यये सति पुनर्ज्ञाने विरुद्धक्रिय राजा चेत्पुरुष न शास्ति तदय प्राप्त प्रजाविप्लव ।।

सौधातिक की उक्ति 'भो निगृहीतोऽसि' मे प्रयुक्त 'निग्रह' पद न्यायशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, वहाँ निग्रहस्थान षोडशपदार्थों मे परिगणित है। माधव मालती का स्मरण करता है, वहाँ सस्कार, स्मृति, प्रत्यय आदि पारिभाषिक पद प्रयुक्त हैं। भवभूति ने तन्त्रशास्त्र विषयक ज्ञान का अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन किया है। सौदामिनी तन्त्र—मन्त्र के प्रभाव से आकर्षिणी सिद्धि प्राप्त करती है।

१ उत्तररामचरितम् ५/१५–१६

२ म्हारीहर्माद्धस्य ३/४-५ तुलना योगसूत्र – मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदु खपुण्यापुण्यविषयाणा भावनाध्यक्षण्याद्धस्याद्धः म्'। -१/१३

३ मालतीमाधवम् ६/५३

४ वही ५/१-३ ६-१०

५ महावीरचरितम् ३/३५

६ उत्तररामचरितम् ४/१–२

प्रमाणप्रमेयसशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानाना तत्त्व— ज्ञानात्रिश्रेयसाधिगमः। —तर्कभाषा पु० ८

मम हि सप्रति सातिशयप्राक्तनोपलम्भसभावितात्सन सस्कारस्यानवरतप्रबोधात्प्रतीयमानस्तद्विसदृशै प्रत्ययान्तरै— रतिरस्कृतप्रवाह प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसतानस्तन्मयमिव करोति । —मालतीमाधवम् ५/६—१०

६ वही ६/५३

प्रथम अध्याय २६

कवि ने राजनीतिक ज्ञान का यथावसर परिचय दिया है। माल्यवान् शूर्पणखा के समक्ष साम, दाम, दण्ड, भेद आदि का निरूपण करता है तथा छद्मदण्ड का औचित्य बताता है —

> दण्डोऽप्यभ्यधिके शत्रौ न प्रकाश प्रशस्यते। तूष्णींदण्डस्तु कर्त्तव्यस्तस्य चायमुपक्रम।।

दशरथ दुष्टदमन विषयक कर्त्तव्य का स्मरण करते हैं। राजा राम कर्त्तव्यनिर्वाहार्थ पत्नी का परित्याग करते हैं –

स्नेह, दया च, सौख्य च यदि वा जानकीमि। आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा।

भवभूति कामशास्त्र मे भी निष्णात थे। मालतीमाधवम् की प्रस्तावना मे प्रयुक्त 'आयोजित कामसूत्र' – कवि के तत्सम्बन्धी ज्ञान का प्रकाशक है। बुद्धिरक्षिता कामसूत्रकार–कथन का वर्णन करती है– 'कुसुमधर्माणो हि योषित सुकुमारोपक्रमा। तास्त्वनिधगतविश्वासै प्रसममुपक्रम्यमाणा सम्प्रयोगविद्वेषिण्यो भवन्ति'। एव किल कामसूत्रकारा मन्त्रयम्ते।

कवि अर्थशास्त्र से पूर्णतया परिचित थे। माल्यवान् का कथर्न कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है।

भवभूति ने लोकव्यवहार विषयक ज्ञान का भी सम्यक् परिचय दिया है। राम तथा सीता का दाम्पत्य-जीवन जनसाधारण हेतु उच्चादर्श है।

सन्तान दम्पत्ति के अन्त करण मे रहने वाली आनन्दग्रन्थि है -

अन्त करणतत्त्वस्य, दम्पत्यो स्नेहसश्रयात्। अहा क्रि थरेकोऽयमपत्यमिति पठ्यते।

१ महावीरचरितम् ४/४

२ दुर्दान्ताना दमनविधय क्षत्त्रियेष्वायतन्ते दुर्दान्तस्त्व वयमि च ते क्षत्त्रिया शासितार । -वही ३/३४ का पूर्वार्ध

३ उत्तररामचरितम् १/१२

४ मालतीमाधवम् १/४

५ वही ७/०-१ -तुलना कामसूत्र, पृ० १४४

६ 'लघ्विप व्यसनपदमिभयुक्तस्य कृच्छ्साघ्य भवित इति। -महावीरचरितम् ४/७-८ -तुलना अर्थशास्त्र ७/५

७ उत्तररामचरितम् १/२७

द वही ३/१७

भवभूति कर्त्तव्यनिष्ठ हैं, प्रत्येक अवस्था मे इसके पालन पर उन्होने बल दिया है। वानप्रस्थियो द्वारा दैनन्दिक अनुष्ठान का निर्वाह अपरिहार्य है— किन्त्वनुष्ठाननित्यत्व स्वातन्त्र्यमप— कर्षति।

भवभूति उदारचेता तथा सहृदय हैं। अज्ञानी ससार के प्रति उन्होने उदारता प्रदर्शित की है। दुर्मुख पुरवासियों को दुर्जन कहता है तो राम कहते हैं— 'शान्त पाप शान्त पापम्। दुर्जना नाम पौरजानपदा' ? लोक सीता की पवित्रता पर आक्षेप करता है, किन्तु अन्त में सभी इस लोकापवाद की निन्दा करते हैं। नारी जाति के प्रति किव के मन में अगाध श्रद्धा है — गुण की पूजा सर्वोपरि है लिग अथवा आयु की नहीं — 'गुणा पूजास्थान गुणिषु, न च लिग न च वय'।

सकल विषयों में दक्षता और सुभाषित रत्नों के निवेशन का संस्कार— 'सर्वतोमुख वैदग्ध्य— मक्षय्य सुभाषितरत्नसंचारसंस्करणम्", मेघातिक्रान्त वाणी — 'वागमृतजलासारों जलदजलासारमितिशेते" आदि कथन कवि की आत्मसवित्ति ज्ञापित करते हैं।

महाकवि भवभूति जहाँ प्रथित किव, नाटककार तथा सुधी दार्शनिक हैं, वहीं मानवीय गुणो से ओत—प्रोत हैं। उन्होंने मनूक्त पद्धित के अनुसार मानव हेतु आचारसिहता निर्धारित की है। उनका व्यक्तित्व ब्राह्मणोचित गाम्भीर्य, गर्व एव विनयशीलता आदि से समन्वित है, साथ ही कविसुलम कोमलता, विदग्धता एव दार्शनिक की सूक्ष्मेक्षिका से युक्त है।

## (१०) रूपक-क्रम-विवेचन

कविकृतियो—महावीरचिरतम्, मालतीमाधवम् तथा उत्तररामचिरतम् का पौर्वापर्य-क्रम-सम्बन्ध विवादास्पद है। इस सम्बन्ध मे तीन मत हैं। प्रथम मत के पोषक डा० काले, डा० सुरेन्द्रदेव शास्त्री के अनुसार भवभूति के नाटको का क्रम मालतीमाधवम्, मजदीस्टादेखस् तथा उत्तररामचिरतम् है। द्वितीय मत के समर्थक डा० करमरकर, डा० मिराशी, डा० अयोध्या प्रसाद सिह, बेल्वल्कर, टोडरमल, भण्डारकर प्रभृति के अनुसार नाटको का क्रम महावीरचिरतम्, मालतीमाधवम् तथा उत्तररामचिरतम् है।

१ उत्तररामचरितम् १/६

२ वही १/४३-४४

३ वही ४/११

४ मालतीमाधवम् ८/४-५

पू वही १०/१७

तृतीय क्रम मञ्जादिक्यांद्रक्षम्, उत्तररामचरितम् तथा मालतीमाधवम् का निर्देश डा० शारदारञ्जन रे तथा डा० आनन्दरामबरुआ ने किया है।

सर्वप्रथम यह तथ्य विचारणीय है कि महाकवि भवभूति की अन्तिम कृति कौन है? डा० आनन्दरामबरुआ के अनुसार मालतीमाधवम् किव की अन्तिम कृति है, मालतीमाधवम् के पद्य महावीरचरितम् से प्रभावित हैं। उत्तररामचरितम् मे प्रयुक्त 'उत्तर' पद से स्पष्ट है कि महावीरचरितम् के पश्चात् इसकी रचना हुयी है।

डा० शारदारञ्जन रे के अनुसार मालतीमाधवम् किव की अन्तिम कृति है। उन्होंने उत्तररामचिरतम् को नाट्यशास्त्रीय नियमो की दृष्टि से न्यूनतर कर दिया है। उत्तररामचिरतम् की प्रस्तावना मे सूत्रधार ने अपने कार्यों का उल्लेख किया है तथा आयोध्यक बन जाने का निर्देश किया है। रे के मत मे रगमच के नियमानुसार 'सवृत्त' के अनन्तर (पिरक्रम्य निष्क्रान्त) इति प्रस्तावना निर्दिष्ट कर तदनन्तर 'तत प्रविशति किश्चदायोध्य (समन्तादवलोक्य) भो भो' आदि वाक्याश उपनिबद्ध करना चाहिये था। भवभूति ने मालतीमाधवम् मे इस दोष का पिरहार किया है। महावीरचिरतम् के आरम्भ मे 'मक्तस्य तत्र समरसत मेऽपि वाच' पद्याश मे प्रयुक्त 'समरसत भूतकालिक पद है। इससे प्रतीत होता है कि किव ने वस्तु—िवन्यास का पहले निरूपण किया होगा। इस सन्दर्भ मे उन्होने एक अन्य परिकल्पना की है कि भवभूति ने उत्तररामचिरतम् की रचना मालतीमाधवम् से पहले की होगी।

डा० सुरेन्द्र देव शास्त्री के अनुसार उत्तररामचरितम् कवि की सर्वोत्तम कृति है।

डा० भण्डारकर के अनुसार उत्तररामचरितम् मे प्रयुक्त 'शब्दब्रह्मविद कवे परिणतप्रज्ञस्य वाणीमिमाम्' से स्पष्ट है कि यह कृति उनके प्रौढ मस्तिष्क की देन है। पराकाष्ठा होने पर किव रचना आरम्भ करता है, न कि समापन। बौद्धिक क्षमता का उत्कर्ष आयु की अपेक्षा नहीं रखता।

Anudoram Borooah Bhavabhuti and his Place in Sansknt Literature, P 26

२ एषोऽस्मि कार्यवशादायोध्यकस्तदानीतनश्च सवृत्त । -उत्तररामचरितम् १/२-३

<sup>3</sup> Dr Sharda Ranjan Ray Uttarramchantam (6th edition), Introduction, P 12-17

४ डा॰ सुरेन्द्र देव शास्त्री कालिदास और भवभूति के नाटको का तुलनात्मक अध्ययन पृ॰ ४४ सस्करण १९६९ साहित्य भण्डार सुभाष बाजार, मेरठ

५ उत्तररामचरितम् ७/२१

R G Bhandarkar Malatimadhava (1905), Introduction, P X

उत्तररामचरितम् के आरम्भ मे पद्य है -

इद कविभ्य पूर्वेभ्यो नमोवाक प्रशास्महे। विन्देम देवता वाचममृतामात्मन कथाम्।।

उपर्युक्त पद्य से स्पष्ट है कि किव ने 'परिणतप्रज्ञ का प्रयोग आदिकिव वाल्मीिक के प्रति आदरप्रकाशनार्थ प्रयुक्त किया है। इस सन्दर्भ मे विद्यासागर का पद्य द्रष्टव्य है —

> वाल्मीके परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपा बुधा । शब्दब्रह्म विद कवे परिणतप्रज्ञस्य वाणीमिमाम्।।

कतिपय प्रण्युन्ति प्रो मे 'वाल्मीकि' के स्थान पर 'तामेताम्' पद प्रयुक्त है, अतएव भण्डारकर प्रभृति विद्वानो ने 'परिणतप्रज्ञ' आदि विशेषण कवि हेतु प्रयुक्त माना है। किन्तु यह तर्क व्याकरण सम्मत नहीं है। कवि ने वस्तुत वाल्मीकि हेतु विशेषण प्रयुक्त किया है, प्रकारान्तर से इनका कवि हेतु आक्षिप्तत्व सिद्ध होता है। एक अन्य विश्लेषण है कि प्राय नाटककार रूपक की प्रस्तावना में सहृदयों के प्रति आदरप्रकाशनार्थ उक्ति का निर्देश करता है। यथा भवभूति ने महावीरचरितम् में उल्लेख किया है —

वश्यवाच कवेर्वाक्य सा च रामाश्रया कथा। लब्धश्च वाक्यनिष्यन्दनिष्पेषनिकषो जन।।

किन्तु उन्दर्भावका नम् मे नैराश्य भाव का प्रकाशन किया है -

सर्वथा व्यवहर्तव्य, कुतोह्यवचनीयता। यथा स्त्रीणा तथा वाचा साधुत्वे दुर्जनो जन।।

मालतीमाधवम मे कवि ने आक्रोश व्यक्त किया है -

ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञा जानिन्त ते किमपि तान्प्रति नैष यत्न । उत्पत्स्यते हि मम तु कोऽपि समानधर्मा कालो ह्यय निरवधिर्विपुला च पृथ्वी।।

अतएव अन्तिम कृति मालतीमाधवम् ही सिद्ध होती है।

१ उत्तररामचरितम् १/१

२ महावीरचरितम् १/४

३ उत्तररामचरितम् १/५

४ मालतीमाधवम् १/६

किन्तु मालतीमाधवम् को अन्तिम कृति नहीं माना जा सकता है। भाषा-शैली एव भावाभिव्यञ्जन की दृष्टि से मालतीमाधवम् उत्तररामचिरतम् से न्यूनतर है। किव ने मालतीमाधवम् मे आक्रोश तथा अन्तत उत्तररामचिरतम् मे निराशा व्यक्त की है। 'उत्तरेरामचिरते भवभूतिर्विशिष्यते' उक्ति अध्येतावर्ग को मान्य है। 'कारुण्य भवभूतिरेव तनुते उक्ति उनके करुण रस के प्रतिपादन का उचित विश्लेषण है। भवभूति ने उत्तररामचिरतम् मे वशादिक का सक्षिप्त परिचय उपन्यस्त किया है। 'परिणतप्रज्ञस्य' से स्पष्ट है कि उत्तररामचिरतम् किव की परिपक्व प्रतिभा का परिपाक है। उत्तररामचिरतम् महावीरचिरतम् से परवर्ती रचना है। भवभूति ने मह्यनिष्याद्धम् मे राम के विवाह, वनगमन से लेकर राज्याभिषेक पर्यन्त विस्तृत कथानक का उपनिबन्धन किया है तथा उत्तररामचिरतम् मे राम के राज्याभिषेक के पश्चात् घटित घटनाक्रम का समायोजन किया है, दोनो रामनाटको मे राम के जीवन के मुख्य घटनाक्रम उपनिबद्ध हैं, अतएव कथाक्रम की दृष्टि से स्पष्ट है कि मह्यदीस्वर्यस्तर्य उत्तररामचिरतम् से पूर्ववर्ती रचना है। किव ने महावीरचिरतम् मे वश, जन्मस्थान प्रमृति का सविस्तर परिचय दिया है तथा उत्तररामचिरतम् मे अल्पतम। काव्यकौशल, रस तथा शैली की दृष्टि से उत्तररामचिरतम् सर्वोत्कृष्ट कृति है, इसमे किव ने नाट्यशास्त्रीय परम्परा का उल्लघन कर अगी रस करुण का प्रतिपादन किया है, इसके विपरीत महावीरचिरतम् मे नाट्यशास्त्रीय नियमो का पालन किया है।

एम० आर० काले के अनुसार मालतीमाधवम् किव की प्रथम कृति है। इस सम्बन्ध मे यह विचारणीय है कि किव ने प्रकरण के आरम्भ मे वश—प्रशस्ति की है तथा श्रोत्रियब्राह्मणोचित कृत्यों का यशकीर्तन किया है। नवागत किव आरम्भ मे स्वतन्त्र सरिण के प्रयोग का साहस नहीं कर सकता है। किव ने शृगारप्रधान मालविकाग्नित्रम् से लेकर अभिज्ञानशकुन्तलम् पर्यन्त कृतियों से सम्बन्धित घटनाक्रम का मालतीमाधवम् मे अनुकरण किया है, उन्हे उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है। कालिदास प्रणीत विक्रमोर्वशीयम् के चतुर्थ अक मे उर्वशी—विरह से उद्विग्न पुरुरवा का विलाप वर्णित है, तो मालतीमाधवम् के नवम अक मे माधव मालती—विरह से आतुर हो विलाप करता है। मालतीमाधवम् मे मकरन्द तथा पहरेदारों का युद्ध वर्णित है, यह मृच्छकटिकम् मे राजमार्ग पर पहरेदारों के कलह—वर्णन से प्रभावित प्रतीत होता है। भासप्रणीत 'अविमारक' मे हाथी वाली घटना

M R Kale Malatimadhava (1928), Introduction, P 8-10

२ मादर्वस अन्द्र १/४-५, १/५

मालतीमाधवम् की सिंह वाली घटना से साम्य रखती है। मालतीमाधवम् के कतिपय श्लोक गीतिकाव्य मेघदूत से प्रभावित हैं। मालतीमाधवम् को आद्य कृति मानने का एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि शैशव तथा यौवन के सन्धिस्थल पर श्रृगारिक भावो का प्रादुर्भाव होता है। तत्कालीन प्रचलित दीर्घ समास तथा अप्रथित पदो से सुशोभित एव वर्णनप्रधान शैली का मालतीमाधवम् मे सुन्दर प्रयोग हुआ है। महावीरचरितम् मे यह शैली वीररसानुकूल कथानक के सौन्दर्यवर्धन मे सहायक है। यह सर्वथा अस्वामाविक प्रतीत होता है कि किव रामकथा सम्बन्धी नाटको के मध्य मे प्रणयप्रधान मालतीमाधवम् का सृजन करे।

भवभूति में स्ववैदुष्य प्रतिपादन की उत्कट अभिलाषा है। उन्होंने महावीरचरितम् की अपेक्षा मालतीमाधवम् में अधिक निजोक्तियों का प्रयोग किया है।

सम्प्रति महावीरचिरतम् का विश्लेषण अपिरहार्य है। महावीरचिरतम् मे किव ने वशादिक का सर्वाधिक विस्तृत परिचय दिया है, इसमे भाषा—शैली तथा मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत कम है। 'अपूर्वत्वात् प्रबन्धस्य' प्रयोग से स्पष्ट है कि यह किव की प्रथम कृति है, इसके पूर्व किसी अन्य रचना का सकेत नहीं मिलता है। मालतीमाधवम् मे भी 'अपूर्ववस्तुप्रयोगेण' वाक्य प्रयुक्त है, यहाँ अपूर्व का अर्थ विचित्र कथावस्तु माना जा सकता है। सम्भवत किव को रामकथा से भिन्न श्रृगारप्रधान इतिवृत्त सहदयों के समक्ष प्रस्तुत करना अभीप्सित है। मालतीमाधवम् मे 'ये नाम केचिदिह ' द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि मालतीमाधवम् प्रथम कृति नहीं है। किव ने प्रथम कृति से ख्याति प्राप्त न होने पर ही इसकी रचना की होगी।

उपर्युक्त विवेचन से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि भवभूति की रचनाओ का कालक्रम महावीरचरितम्, मालतीमाधवम् तथा उत्तररामचरितम् है। करमरकर, मिराशी प्रभृति विद्वानो ने भी इसी मत का समर्थन किया है।

१ मालतीमाधवम् ६/२७ तुलना मेघदूतम् २/४०

<sup>(</sup>I) R D Karmarkar Bhavabhuti, P 20

<sup>(</sup>ii) VV Mirashi Bhavabhuti, P 72-73
(iii) SK Belvalkar Rama's Later History or Uttarramchant, Introduction

<sup>(</sup>IV) Todarmall Mahavirchanta, Introduction, P XXXI

<sup>(</sup>v) Dr R G Bhandarkar Malatimadhava (1905), Introduction, P X

<sup>(</sup>vi) डाo अयोध्या प्रसाद सिंह भवभूति और उनकी नाद्यकला, पृ० २५-३२

# द्वितीय अध्याय नाटक का कथानक

## नाटक का कथानक

महावीरचिरतम् महाकि भवभूति की प्रथम कृति है। प्रकृत रूपक का उपजीव्य आदिकि व वाल्मीिक प्रणीत रामायण है। इसके सात अको मे राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक पर्यन्त कथाभाग का उपनिबन्धन किया गया है। महावीरचिरतम् मे किव ने वीर रसानुकूल कथानक का सृजन किया है, किहीं महत्त्वपूर्ण घटनाओं का सफल मञ्चन है, तो किहीं आनुषिक घटनाक्रम की सूचना मात्र दी गयी है। ये समस्त घटनाक्रम परस्पर आबद्ध हैं। सूच्य घटनाक्रम का यथास्थान स्पष्टीकरण भी किया गया है, अतएव कथानक मे गत्यवरोध उपस्थित नहीं होता है। महावीरचिरतम् का कथानक इस प्रकार है —

#### प्रथम अक

महिक्की क्ष्मिया किया किया कि कालप्रियानाथ के यात्रावसर पर प्रस्तुत किया है, सूत्रधार किव के वशादिक का परिचय देता है, तत्पश्चात् बताता है — महिष विश्वामित्र महाराज दशरथ के घर से राम एव लक्ष्मण को साथ लेकर तपोवन लौट आये हैं। यज्ञावसर पर रामादिक के आनयन हेतु विश्वामित्र का मूलमूत उद्देश्य है — रावणवधार्थ राम के पराक्रम का विस्तार एव राम—सीता—परिणय। इस अवसर पर मुनि विश्वामित्र द्वारा निमन्त्रित किन्तु स्वय यज्ञप्रवृत्त राजा जनक द्वारा भेजे गये उनके अनुज राजा कुशध्वज सीता एव उर्मिला के साथ आते हैं।

एतदनन्तर सीता एव उर्मिला के साथ रथारूढ राजा कुशध्वज रगमच पर प्रविष्ट होते हैं। सीता एव उर्मिला को मुनि विश्वामित्र के यथोचित अभिवादनार्थ निर्देश देने के अनन्तर कुशध्वज एव सूत महर्षि विश्वामित्र के आश्चर्यजनक कृत्यो तथा उनके ब्राह्म तेज के सम्बन्ध मे परस्पर वार्तालाप

<sup>(</sup>क) वश्यवाच कवेर्वाक्य सा च रामाश्रयाकथा। –महावीरचरितम् १/४ का पूर्वार्ध

<sup>(</sup>ख) प्राचेतसो मुनिवृषा प्रथम कवीना यत्पावन रघुपते प्रणिनाय वृत्तम्। –वही १/७ का पूर्वार्घ

करते हैं। विश्वामित्र का सिद्धाश्रम नामक आश्रम आने पर सभी रथ से उतरते हैं। सूत प्रस्थान करता है।

तत्पश्चात् राम एव लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र प्रविष्ट होते हैं। विश्वामित्र स्वगत भाषण में सम्प्रित करणीय राम—सीता—परिणय, यज्ञादिक का स्मरण कर आनन्दित होते हैं तथा राम एव लक्ष्मण को जनक—प्रेषित कुशध्वज, सीता एव जिमला के आगमन की सूचना देते हैं। दोनो कुमारों के पूछने पर विश्वामित्र जनक के वश, गुरु आदि का सम्यक् परिचय देते हैं। दोनो कुमार एव विश्वामित्र राजा जनक के घर में विद्यमान माहेश्वर धनुष् तथा अयोनिजा कन्या सीता के विषय में वार्तालाप करते हैं।

राजा कुशध्वज राम एव लक्ष्मण की वेशभूषा देखकर उनके क्षत्रिय कुमार होने का अनुमान करते हैं। सीता एव उर्मिला दोनो कुमारो को देखकर प्रभावित होती हैं। कुशध्वज विश्वामित्र के निकट जाकर उन्हे प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र कुशध्वज का कण्ठालिगन करते हैं तथा जनक एव पुरोहित शतानन्द का कुशलक्षेम पूछते हैं। कुशध्वज जनकादिक के सुखपूर्वक निवास विषयक समाचार देते हैं। सीता एव उर्मिला मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करती हैं। राजा कुशध्वज विश्वामित्र को यज्ञभूमि से उद्भूत सीता एव जनकदुहिता उर्मिला का परिचय देते हैं। विश्वामित्र उन्हे आशीर्वाद देते हैं। सीतोत्पत्ति-वृत्तान्त ज्ञात होने पर लक्ष्मण आश्चर्यान्वित होते हैं। सीता के वश, उत्पत्ति, पिता आदि का परिचय ज्ञात होने पर राम सीता के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। कुशध्वज द्वारा दोनो कुमारो का परिचय पूछे जाने पर विश्वामित्र उन्हे दशरथ-पुत्र राम एव लक्ष्मण बताते हैं। राम एव लक्ष्मण कुशध्वज को प्रणाम करते हैं। कुशध्वज दोनो कुमारो का कण्ठालिगन कर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं एव राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्टियाग से चारो पुत्रो की प्राप्ति तथा रघुवशियो के हितचिन्तक विश्वामित्र की प्रशसा करते हैं और रघुविशयों की प्रशसा करते हुए कहते हैं कि उनके गुरु महर्षि वसिष्ठ हैं, वे मानव-रक्षा मे रत हैं, सावित्र मनु के वशज हैं, उनका माहात्म्य अनिर्वचनीय है। विश्वामित्र कुशध्वज को रघुविशयों का योग्य स्तुतिकर्त्ता बताते हैं। सभी विश्राम कर विश्वामित्र के आश्रम में प्रविष्ट होते हैं। विश्वामित्र स्रुवावृक्ष की छाया में कतिपय क्षण तक विश्राम करने के लिये कहते हैं, सभी आसीन होते हैं।

नेपथ्य मे राम विषयक जयोद्घोष सुनकर सभी आश्चर्यचिकत रह जाते हैं। राजा कुशध्वज के पूछने पर विश्वामित्र बताते हैं कि यह महर्षि औचथ्य गौतम की पत्नी, आगिरस शतानन्द की माता अहल्या हैं। इन्द्र अहल्या पर आसक्त थे, फलस्वरूप वे प्रस्तर हो गयी थीं, सम्प्रति राम—प्रभाव से शापविनिर्मुक्त हुयी हैं। राजा कुशध्वज राम के सामर्थ्य से प्रभावित होते हैं। सीता राम की शरीराकृति, प्रभाव आदि पर विचार कर अनुरक्त हो जाती हैं। राजा कुशध्वज सोचते हैं कि यदि आर्य जनक ने शिवधनुष् को चढाने की प्रतिज्ञा नहीं की होती तो राम एव सीता का विवाह हो जाता।

एतदनन्तर तपस्वी राजकार्य से आये हुए रावणपुरोहित सर्वमाय के आगमन की सूचना देता है। सीता एव उर्मिला उसे राक्षस कहती हैं। राम एव लक्ष्मण आश्चर्यान्वित होते हैं। राजा कुशध्वज एव विश्वामित्र सर्वमाय को प्रवेशार्थ अनुमित प्रदान करते हैं। तपस्वी प्रस्थान करता है।

तत्पश्चात् दूत सर्वमाय प्रविष्ट होता है। उसके स्वगत भाषण से ज्ञात होता है कि मातामह माल्यवान् ने सीता के बलपूर्वक ग्रहण से रावण को रोका था, अतएव रावण ने सर्वमाय को सीतावरणार्थ याचना करने हेतु मिथिला प्रेषित किया। सर्वमाय यज्ञप्रवृत्त राजा जनक से मिलकर तथा उनसे निर्दिष्ट हो विश्वामित्र एव कुशध्वज के पास आया है। तत्पश्चात् सर्वमाय विश्वामित्र के पास आता है।

राम—सीता तथा लक्ष्मण—उर्मिला परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। सर्वमाय सीता को देखकर रावण के प्रयत्न की प्रशसा करता है। वह विश्वामित्र को प्रणाम कर राजा कुशब्वज का कुशलक्षेम पूछता है। विश्वामित्र एव कुशब्वज सर्वमाय से रावण की कुशलता पूछते हैं। सर्वमाय सीता—परिणय विषयक रावण का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। सीता राक्षसाम्यर्थना श्रवण कर भयभीत हो जाती हैं। उर्मिला उद्विग्न होती हैं। कुशब्वज एव विश्वामित्र चिन्तित हो जाते हैं। लक्ष्मण रावण—अभ्यर्थना के सम्बन्ध मे राम से कहते हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि कन्या की याचना कोई भी कर सकता है, रावण तो ब्रह्मा के प्रपौत्र एव विश्वजित् हैं। लक्ष्मण राम से कहते हैं कि जिस रावण ने वेदो को नष्ट किया, हमारे पूर्वज अनरण्य का वध किया, यदि ऐसे रावण की आप प्रशसा करते हैं तो यह आपका सौजन्यप्रकाशन मात्र है। राजा कुशब्वज कहते हैं कि शत्रु होने के कारण रावण वध करने योग्य है, किन्तु वह अप्रतिम वीर एव तपस्वी है। लक्ष्मण वीरता के प्रतिकूल आचरणकर्त्ता रावण की

निन्दा करते हैं। राम रावण की प्रशसा करते हैं कि 'यद्यपि वह धर्ममार्ग से विमुख है किन्तु विश्वजित् है'। सर्वमाय रावण के पराक्रम की प्रशसा करता है।

नेपथ्य में कलकल ध्वनि होती है। राजा कुशध्वज ऋषिगण के संपरिवार आगमन का अनुमान करते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं।

तत्पश्चात् कपालमाला, अस्थिनिर्मित आमूषणादिक से आकाश को शब्दसकुल करती हुयी भीषणाकृति स्त्री को देखकर लक्ष्मण विश्वामित्र से उसका परिचय पूछते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि यह सुन्द की पत्नी एव मारीच की माता ताटका है। सीता एव उर्मिला के भयाक्रान्त होने पर कुशध्वज उन्हें समाश्विसत करते हैं। विश्वामित्र द्वारा ताटकावधार्थ आदेश प्राप्त होने पर राम उसे स्त्री समझकर सर्वप्रथम प्रवृत्त नहीं होते हैं। कुशध्वज राम के इस विचार को इक्ष्वाकु वश के अनुकूल मानते हैं। ताटका को देखकर धैर्यच्युत न होने वाले राम की सर्वमाय प्रशसा करता है। विश्वामित्र द्वारा ब्राह्मणरक्षार्थ पुनरादेश देने पर राम उनकी आज्ञा वेदतुत्य मानकर ताटकावधार्थ प्रवृत्त होते हैं। सीता भयभीत हो जाती हैं, कुशध्वज धनुष् चढाते हैं, उर्मिला कुशध्वज के इस कृत्य से हतप्रम रह जाती है। लक्ष्मण समस्त जन का ध्यान मरणासन्न ताटका की ओर आकृष्ट करते हैं। सीता एव उर्मिला आश्चर्यचिकत रह जाती हैं। कुशध्वज राम—प्रहार की प्रशसा करते हैं। सर्वमाय ताटका—वध से दुखी होकर विचार करता है कि 'सम्प्रति रावण का प्रताप समाप्त हो गया है, मैं स्वजन की मृत्यु से उद्विग्न हूं, किन्तु वृद्ध होने के कारण असमर्थ हूं। विश्वामित्र स्वगत भाषण मे इसे राक्षस—सहार का आरम्भ मानते हैं।

सर्वमाय द्वारा प्रस्ताव विषयक पुनर्कथन करने पर विश्वामित्र कहते हैं कि इस सम्बन्ध में जनक ही निर्णय कर सकते हैं क्योंकि वे कन्या के पिता हैं तथा वश में ज्येष्ठ एव स्वामी हैं। सर्वमाय कहता है कि जनक ने इस सम्बन्ध में कुशध्वज एव विश्वामित्र को उत्तरदायी माना है।

मुनि विश्वामित्र सम्प्रति दिव्यास्त्र—प्रदान का उचित समय विचार कर भगवान् कृशाश्व से प्राप्त जृम्मकास्त्र प्रमृति विव्यास्त्रों को राम के लिये प्रकाशित करते हैं। कुशध्वज इसे विश्वामित्र का रघुकुल पर अनुग्रह मानते हैं। लक्ष्मण देवगण द्वारा पुष्पवृष्टि एव दुन्दुभि—वादन की सूचना देते हैं। सर्वमाय देवगण के समर्थन को रावण के प्रतिकूल मानता है। लक्ष्मण एव सीतादिक दिव्यास्त्रों के प्रकाश से आकाश को पीतवर्ण देखकर आश्चर्यान्वित होते हैं। सर्वमाय दिव्यास्त्र—तेज का अवलोकन

कर रावण एव इन्द्र के युद्ध का स्मरण करता है। विश्वामित्र राम को दिव्यास्त्र—स्तुति हेतु आदेश देते हैं।

नेपथ्य मे राम प्रार्थना करते हैं कि 'लक्ष्मण तथा मुझे दोनो को यह दिव्यास्त्र एक साथ प्राप्त हो'। विश्वामित्र एतदर्थ स्वीकृति प्रदान करते हैं। लक्ष्मण दिव्यास्त्र—प्रकाश से आलोकित होते हैं। नेपथ्य मे दिव्यास्त्र राम से प्रार्थना करते हैं कि 'विश्वामित्र से आदिष्ट हो हम आपके अधीन हैं, लक्ष्मण एव आप हमे आदेश दे'। सीता एव उर्मिला देव गण के सम्भाषण से आष्ट्रार्थ्याध्वा रह जाती हैं। नेपथ्य मे राम से यथावसर उपस्थित होने का आदेश प्राप्त होने पर दिव्यास्त्र चले जाते हैं। रामाज्ञा से दिव्यास्त्र—प्रस्थान देखकर लक्ष्मण आश्चर्यान्वित होते हैं। राजा कुशध्वज विश्वामित्र की प्रशसा करते हैं।

तत्पश्चात् कुशध्वज को रामसीतापरिणयार्थ उद्विग्न देखकर विश्वामित्र कहते हैं कि शिव के वरदानवशात् ध्यानमात्र से उपस्थित होने वाला यह धनुष् राम के समक्ष आवे'। कुशध्वज ध्यान करके प्रणाम करते हैं। सर्वमाय कुशध्वज से पूछता है कि 'वह कब तक उपेक्षित रहेगा'। कुशध्वज इस सम्बन्ध मे जनक को ही उत्तरदायी कहते हैं।

नेपथ्य मे कलकल ध्विन होती है। राम के समक्ष शिवधनुष् प्रकट होता है। सीता सन्देहग्रस्त हो जाती हैं। राजा कुशध्वज एव उर्मिला कामना करते हैं कि प्रत्यञ्चाकर्षण हो जाय। धनुर्मंग होने पर सीता एव उर्मिला प्रसन्न होती हैं। राजा कुशध्वज आश्चर्यान्वित होते हैं। सर्वमाय स्वगत भाषण मे राम—प्रभाव का विचार करता है। लक्ष्मण सोचते हैं कि टकार की ध्विन शान्त क्यो नहीं हो रही है ? कुशध्वज हर्षातिरेक मे राम का परिरम्भण, चरणवन्दना आदि करना चाहते हैं, राम प्रविष्ट होकर इसे अनुचित कहते हैं। विश्वामित्र कुशध्वज से कहते हैं कि राम पुत्रवत् है। कुशध्वज राम—सीता तथा लक्ष्मण—उर्मिला का विवाह निश्चित करते हैं। सीता एव उर्मिला विलाप करती हैं। सर्वमाय दुखी होता है। विश्वामित्र कुशध्वज से भरत—माण्डवी तथा शत्रुध्न—श्रुतकीर्ति के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। सर्वमाय विश्वामित्र के इस निर्णय से खिन्न हो जाता है। कुशध्वज इस सन्दर्भ मे जनक, शतानन्द एव विश्वामित्र को निर्णयकर्त्ता बताते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि वे जनक एव शतानन्द से कह देगे। कुशध्वज उपर्युक्त निर्णय सम्प्रति विश्वामित्र पर ही छोड़ देते हैं। विश्वामित्र आकाशस्थ शुनशेप से विस्छ हेतु सन्देश प्रेषित करने के लिये अयोध्या जाने को कहते हैं तािक विसष्ठ, ऋषि

गण, दशरथ प्रमृति मिथिला आये, राजा जनक के यज्ञ—समापन के अनन्तर कुमारो का गोदान एव परिणय सम्पन्न हो सके। राम एव लक्ष्मण इसे अत्यन्त प्रीतिकारक कहते हैं। सीता एव उर्मिला प्रसन्न होती हैं कि उन्हे पृथक्—पृथक् नहीं रहना पड़ेगा। सर्वमाय सीता के प्रकारान्तर से लका—गमन की बात कहता है।

एतदनन्तर नेपथ्य में कलकल ध्विन सुनकर राम विश्वामित्र से इस सम्बन्ध में पूछते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि 'ये सुन्दोपसुन्द के पुत्र सुबाहु एव मारीच हैं, ये यज्ञ में किक्वहरूक उपस्थित हैं, अतएव इनका वध कर दो'। राम एव लक्ष्मण उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर वेगपूर्वक प्रस्थान करते हैं। सीता एव उर्मिला भयभीत हो जाती हैं। कुशध्वज धनुष् चढाते हैं तथा राम एव लक्ष्मण को सावधान करते हैं। विश्वामित्र कुशध्वज का ध्यान राम के पराक्रम की ओर आकृष्ट करते हैं। सभी प्रस्थान करते हैं।

## द्वितीय अक

बैठे हुए, चिन्तामग्न माल्यवान् का प्रवेश होता है। दूत सर्वमाय से ताटका एव सुबाहु का वध, मारीच-पराभव, शिवधनुर्भंग, दिव्यास्त्र-प्रदान आदि वृत्तान्त ज्ञात होने के कारण माल्यवान् रावण के प्रतिकूल भाग्य को सम्प्रति प्रभावशाली मानता है।

शूर्पणखा प्रविष्ट होती है तथा माल्यवान् को विवाहकार्य—सम्पादन, राम को महर्षि अगस्त्य से माहेन्द्र धनुष् की उपहारस्वरूप प्राप्ति आदि समाचार देती है। माल्यवान् देव गण द्वारा स्तुत्य राम के असाधारण चरित, धर्म तथा राक्षसो के धर्मविरुद्धाचरण आदि का विचार कर राम को सहज शत्रु मानता है। शूर्पणखा कहती है कि रावण नतमुख से युक्त है, अतएव उसका दुख समाप्त नहीं होगा। माल्यवान् रावण की सीताभिलाषा, परोत्कर्ष, मान—यश—हास आदि पर विचार करता है।

तत्पश्चात् प्रतीहार नेपथ्य मे अर्धप्रविष्ट होकर माल्यवान् को दूतागमन की सूचना देता है जिसे माल्यवान् ने परशुराम के पास प्रेषित किया था। माल्यवान् परशुराम का पत्र पढता है जिसमे रावण को सम्बोधित कर लिखा रहता है — "मैंने दण्डकारण्य मे तपस्वी जन को अभयदान दिया था, सम्प्रति वे विराध एव दनुकबन्ध से आक्रान्त हैं। अतएव उन्हे इस कृत्य से विरत कर आप हम लोगो के परस्पर स्नेह—सम्बन्ध की रक्षा करे, अन्यथा मैं रुष्ट हो जाऊँगा"। शूर्पणखा कहती है कि

इसमें गूढ आशय अन्तर्निहित है। माल्यवान् परशुराम के विद्या एव पराक्रम आदि की प्रशसा करता है। शूर्पणखा पूछती है कि इस सम्बन्ध में सम्प्रति क्या करणीय है ? माल्यवान् शिवशिष्य परशुराम को रामविरुद्ध करने की योजना बनाता है, फलस्वरूप परशुराम के जीतने पर समीहित सिद्धि होगी अथवा राम से परास्त होकर परशुराम अस्त्र—परित्याग कर निश्रेयससिद्धि में रत हो जायेगे। परशुराम—विजय के प्रति पूर्णतया आश्वस्त माल्यवान् उन्हे प्रेरित करने हेतु महेन्द्र द्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं।

नेपथ्य मे परशुराम मिथिला के राजकर्मचारियों को सम्बोधित कर कहते हैं कि वे कन्यान्त पुर में स्थित राम से कह दे कि 'मैंने रावण को परास्त करने वाले कार्त्तवीर्य पर विजय प्राप्त की है, क्षत्रियों का सहार, क्रौञ्च पर्वत का भेदन कर पृथ्वी पर हसावतरण, स्कन्द—विजय आदि कार्य किया है, सम्प्रति धनुर्भंगवश क्रुद्ध होकर तुम्हारा अन्वेषण कर रहा हूँ ।

तत्पश्चात् धैर्य एव क्रोधयुक्त राम तथा सीता एव सिखयाँ प्रविष्ट होते हैं। राम कहते हैं कि 'एक ओर परशुराम द्रष्टव्य हैं तो दूसरी ओर सीता अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं'। सिखयाँ एव सीता उद्विग्न हो जाती हैं तथा राम को रोकने का प्रयत्न करती हैं, किन्तु राम को पर—पराभव स्वीकार नहीं है। सिखयाँ परशुराम द्वारा क्षत्रियसहार, विषयविरिक्त आदि का वर्णन करती हैं, किन्तु राम परशुराम द्वारा कार्तिकेय—विजय के अनन्तर कश्यप मुनि को समस्त पृथ्वी का दान, स्वय समुद्र—प्रदत्त भूमि मे निवास कर तपस्या करने आदि की प्रशसा करते हैं।

एतदनन्तर नेपथ्य से शोकातुर परिजन, प्रहरी गण की उपेक्षा करते हुए, रामान्वेषण करते परशुराम के कन्यान्त पुर मे प्रवेश की सूचना दी जाती है। राम इसे शिष्टाचार का अतिक्रमण कह कर परशुराम के पास प्रस्थान करते हैं। सिखयाँ कहती हैं कि 'परिजन विलाप करते हुए इधर—उधर पलायन कर रहे हैं। राजकुमारी । आप राम से निवेदन करे'। सीता एव सिखयाँ राम के पास जाती हैं। राम का ध्यान वेगपूर्वक गमन करती हुयी सीता की ओर आकृष्ट करती हैं। राम सिखयों से सीता को आश्वस्त करने के लिये कहते हैं। सिखयाँ सीता को धैर्य बँधाती हैं। राम सीता को भयरित होने का निर्देश देते हैं।

नेपथ्य मे परशुराम परिचारको से राम के विषय मे प्रश्न करते हैं। सीता राम को जनकागमन पर्यन्त रोकने का अनवरत प्रयत्न करती हैं। सीता का प्रेम देखकर राम किकर्त्तव्यविमूढ हो जाते हैं। सखियाँ कुठार लिये हुए, जटाधारी, क्षत्रियहन्ता परशुराम का आगमन बताती हैं। राम परशुराम के पराक्रम, वेशभूषा आदि का वर्णन करते हैं तथा सीता को अवगुण्ठन करने का निर्देश देते हैं। सीता भयातुर हो रक्षार्थ निवेदन करती हैं। राम उन्हे 'क्षत्रिया' कहकर धैर्य बॅधाते हैं तथा अपने वशानुकूल क्षत्रियोचित पराक्रम का विश्वास दिलाते हैं।

क्रुद्ध परशुराम प्रविष्ट होते हैं तथा विचार करते हैं कि 'शिवधनुर्भंग के समय क्या राम को शिव, स्कन्द अथवा मेरा भय नहीं था' ? एतदर्थ वह स्वय को उत्तरदायी मानते हैं कि यह उनके शान्तिमार्गावलम्बन का ही दोष है, जिसके फलस्वरूप क्षित्रयों ने विरुद्धाचरण आरम्भ कर दिया है। राम धनुर्प्रयोग तथा चरणवन्दना विषयक आकाक्षा रखते हैं, किन्तु सम्प्रति आचार—पालन को अनुपयुक्त मानकर परशुराम के समक्ष धैर्यपूर्वक उपस्थित होते हैं। परशुराम राम के धैर्य की प्रशसा करते हैं। स्त्रियों अमगलनाश की कामना करती हैं। परशुराम के स्वगत भाषण से ज्ञात होता है कि वे राम की मनोहर शरीराकृति से प्रभावित हैं, वे वीरव्रत की क्रूरता को धिक्कारते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष रूप मे कुठार—प्रयोग की बात कहते हैं। स्त्रियों भयभीत हो जाती हैं। राम धैर्यपूर्वक भागव के कुठार का उपहास करते हैं। सखियों सीता का ध्यान रामकृत उपहास की ओर आकृष्ट करती हैं। सीता विस्मृत—सी होकर अश्रु प्रवाहित करती हैं।

परशुराम स्वगत भाषण में कहते हैं कि राम गम्भीरता से परिपूर्ण हैं, किन्तु प्रत्यक्ष रूप में राम से कहते हैं कि 'यही गुरु का कुठार है'। सिखयाँ परशुराम के कोपशमन का अनुमान करती हैं। परशुराम राम से कहते हैं कि उन्हें यह कुठार स्कन्द—विजय के उपलक्ष्य में भगवान् शिव ने प्रदान किया है। राम परशुराम के पृथ्वीदान, लोकोत्तर चरित आदि की प्रशसा करते हैं। सिखयाँ राम को प्रियवादी कहती हैं। परशुराम राम का आलिगन करना चाहते हैं। सिखयाँ राम के सौभाग्य की ओर सीता का ध्यान आकृष्ट करती हैं, किन्तु सीता विलाप करती हैं। राम परशुराम की परिरम्भणाभिलाषा को प्रकृतविरुद्ध कहते हैं, सीता राम के विनम्र व्यवहार से प्रभावित होती हैं।

परशुराम के स्वगतभाषण से ज्ञात होता है कि वे राम की प्रधुष्पर्धाद्धिता, सौजन्यप्रकाशन, अहकारिनगूढता, बुद्धिनैपुण्य से प्रभावित हैं। अहकार के प्रति आस्थारिहत होकर वे राम के धैर्य, पराक्रम, गुण आदि का अपने मन मे वर्णन करते हैं तथा वधू एव स्त्रियो को अन्दर रहने का आदेश देते हैं। राम स्वगत भाषण मे इसका समर्थन करते हैं।

एतदनन्तर नेपथ्य से जनक तथा शतानन्द के आगमन की सूचना दी जाती है। सिखयाँ प्रसन्न होकर सीता से अन्दर प्रविष्ट होने का आग्रह करती हैं, सीता सग्रामश्री को प्रणाम करती हैं, सभी स्त्रियाँ प्रस्थान करती हैं।

परशुराम को 'क्षत्रिय' जनक के आगमन से शिरोवेदना होती है। जनक तथा शतानन्द वेगपूर्वक प्रविष्ट होते हैं। जनक शतानन्द को निर्दिष्ट करते हैं कि 'ऋषि के रूप मे आने पर परशुराम को आसन, पाद्य, अर्घ्य प्रदान किया जाय, किन्तु शत्रुरूप मे आने पर धनुर्प्रयोग हो'। तत्पश्चात् दोनो जाते हैं।

राम परशुराम पर दयार्द्र होने का आक्षेप करते हैं। परशुराम कहते हैं कि 'तुम अभिनव परिणीत हो, अतएव मुझे दुख हो रहा है'। राम के पुन आक्षेप करने पर परशुराम क्रोधोद्दीपित हो कुठार—प्रयोग की बात कहते हैं। राम का पुन व्यग्य सुनकर परशुराम माता का शिरश्छेदन, क्षित्रियसहार विषयक अपने क्रोधी स्वभाव से राम को अवगत कराते हैं। राम इसे क्रूरताजन्य पुरुषदोष की सज्ञा देते हैं। परशुराम क्रोधित होकर कुठारप्रयोग के पूर्व राम को धनुर्प्रयोगार्थ प्रेरित करते हैं। जनक एव शतानन्द द्वारा विरत करने पर राम दुखी हो जाते हैं।

परशुराम शतानन्द के अतिथिसत्कार-प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। शतानन्द द्वारा कन्यान्त पुरप्रवेश को मर्यादातिक्रमण कहने पर परशुराम कहते हैं कि अरण्यवासवशात् वे गृहव्यवहार से अनिभन्न हैं। परशुराम के अहकार का राम मन ही मन उपहास करते हैं। जनक परशुराम से राम-वध का कारण पूछते हैं। कञ्चुकी राम को ककणमोचनार्थ कन्यान्त पुर में ले जाने के लिये आदेश मॉगता है। लोकाचार कर अविलम्ब प्रस्तुत होने के लिये परशुराम से आदिष्ट हो राम जाते हैं।

तत्पश्चात् सुमन्त्र प्रविष्ट होकर जनक, भार्गवादिक को वसिष्ठ, विश्वामित्र एव दशरथ के पास जाने के लिये निवेदन करते हैं। सभी प्रस्थान करते हैं।

# तृतीय अक

वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा जामदग्न्य और शतानन्द प्रविष्ट होते हैं। वसिष्ठ तथा विश्वामित्र परशुराम से दशरथ की शान्तिप्रार्थना का निवेदन करते हैं तथा उन्हे युद्ध से विमुख हो वत्सतरी मास, घीसस्कृत अन्न से परिपूर्ण आतिश्यसत्कार ग्रहण करने के लिये कहते हैं। किन्तु परशुराम को शिवधनुर्भंगकर्ता बालक रामकृत तिरस्कार का उचित प्रतीकार प्रदर्शित न करना सह्य नहीं है। महर्षि विसष्ठ परशुराम को श्रोत्रियोचित मार्गावलम्बन का सदुपदेश देते हैं तथा कहते हैं कि 'ऋषिगण, युधाजित, राजा रोमपाद, जनक प्रभृति आपसे शान्ति—प्रार्थना कर रहे हैं'। किन्तु जामदग्न्य कहते हैं कि शत्रुनाश के बिना वे शिव एव पार्वती के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं। जामदग्न्य की गुरु—निष्ठा देखकर विश्वामित्र ब्रह्मा के तीन पुत्रो अतएव सगोत्र विसष्ठ, भृगुपुत्र परशुराम तथा आगिरस—प्रपौत्र शतानन्द का उल्लेख करते हैं। जामदग्न्य इन गुरुजनो के प्रति किये गये अनादर हेतु प्रायश्चित्त करने के लिये तैयार हैं, किन्तु मानरक्षा को सर्वोपरि कहकर युद्धार्थ दृढप्रतिज्ञ रहते हैं। मर्माहत विश्वामित्र से जामदग्न्य सम्प्रति करणीय वीरोचित कार्य विषयक प्रश्न करते हैं। विश्वामित्र जामदग्न्य के क्षत्रियसहार, वृद्ध च्यवन प्रभृति के वचनो से कोपविरत होने का उल्लेख करते हैं। जामदग्न्य कहते हैं कि वे च्यवन प्रभृति के कहने से क्रोध तथा परशु को नियमित कर तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे, किन्तु सम्प्रति राम का वध कर वन हेतु प्रस्थान करेगे।

शतानन्द कहते हैं कि 'मेरे समक्ष कोई राजा जनक तथा राम का अहित नहीं कर सकता है, अन्यथा हमारे तप एव अगिराकुल को धिक्कार है'। विश्वामित्र शतानन्द की प्रशसा करते हैं कि 'तुम्हारे सदृश पुरोहित से जनक कृतकृत्य हैं, ऐसे राष्ट्ररक्षक पुरोहित से ही राष्ट्र आपित्तविहीन रहता है'। शतानन्द एव परशुराम परस्पर कठोर वचनो का प्रयोग करते हैं, शतानन्द क्रुद्ध हो शापोदक उठाते हैं।

तत्पश्चात् नेपथ्य से दशरथ शतानन्द को गुणशाली, ब्राह्मण विद्वान्, किन्तु मार्गच्युत परशुराम के प्रति उपर्युक्त कार्य से विरत करते हैं। विसष्ठ दशरथ—कथन का समर्थन कर शतानन्द को जाबालि के शान्तिहोमसम्पादनार्थ प्रेषित करते हैं। शतानन्द प्रस्थान करते हैं।

दशरथ, राम तथा उनके वशधरों को विनष्ट करने की परशुराम—प्रतिज्ञा सुनकर जनक नेपथ्य से उन्हें सन्नद्ध करते हुए प्रविष्ट होते हैं। जनक कहते हैं कि उनका क्षात्रतेज पुन जागृत हो रहा है। जामदग्न्य जनक से कहते हैं कि 'मैंने अद्गादण्यां अप आपके प्रति नम्र व्यवहार किया था, आप क्यो कठोर व्यवहार कर रहे हैं' ? जनक क्रोधित होकर धनुर्प्रयोग को अवश्यभावी मानते हैं।

परशुराम जनक की गर्वोक्तियों को व्यर्थ प्रलाप कहकर उपहास करते हैं, जनक धनुष् चढाते हैं। नेपथ्य से राजा दशरथ जनक को ब्राह्मण—वध से विरत करते हैं। जनक दशरथ से कहते हैं कि उन्हें 'बालक परशुराम का राम के विरुद्ध अमगल सहय नहीं है। परशुराम 'बालक' शब्द से तिरस्कृत—सा होकर जनक के अग—प्रत्यगों को विदीर्ण करने की घोषणा करते हैं। राजा दशरथ दोनों को वाक्कलह से रोकना चाहते हैं, किन्तु तिरस्कृत होकर दुर्दान्त परशुरामदमनार्थ क्षित्रियोचित कर्त्तव्य का कथन करते हैं। परशुराम दशरथ का उपहास करते हैं, तो दशरथ कहते हैं कि 'राजा का यह कर्त्तव्य है कि वह विरुद्धाचरणकर्त्ता को शासित करे अन्यथा प्रजाविप्लव की सम्मावना रहती हैं। विश्वामित्र परशुराम को महर्षि विसष्ठ से ज्ञानप्राप्त्यर्थ परामर्श देते हैं। धर्म, अध्यात्म तथा धनुर्वेद की शिक्षा शिव से प्राप्त होने के कारण परशुराम विसष्ठ को प्रतिस्पर्धी नहीं मानते हैं। विसष्ठ सगोत्र परशुराम मे आचार—हास के कारण दुखी हो जाते हैं। विसष्ठ का अपमान देखकर जनक, दशरथ तथा विश्वामित्र परशुरामदमनार्थ उद्यत होते हैं। परशुराम तिरस्कृत—सा अनुमव कर क्षत्रियसहारप्रलय की घोषणा करते हैं। विसष्ठ कहते हैं कि 'वे परशुराम को क्रुद्ध दृष्टि से भस्मसात् कर सकते हैं'। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति पर आक्षेप एव राम के प्रति शत्रुवत् व्यवहारार्थ विश्वामित्र परशुराम से रुष्ट हो शापोदक तथा धनुर्प्रयोगार्थ उद्यत होते हैं। परशुराम विश्वामित्र पर कुठार—प्रयोग की बात कहते हैं।

एतदनन्तर नेपथ्य से राम गुरुजनो को प्रणाम कर परशुराम—विजय की घोषणा करते हैं। दशरथ रामागमन को सम्प्रति उचित नहीं मानते हैं। जनक दशरथ को राम—विजय का विश्वास दिलाते हैं। दशरथ आज राम का वास्तविक जन्म मानते हैं। परशुराम राम का उपहास करते हैं। समस्त जन प्रस्थान करते हैं।

## चतुर्थ अक

नेपथ्य मे मुनि विश्वामित्र तथा परशुरामजित् राम के यशगान का वैमानिक गण को निर्देश दिया जाता है। माल्यवान् तथा शूर्पणखा विमानारूढ हो प्रविष्ट होते हैं। इन्द्रादिक देव गण द्वारा राम का यशकीर्तन देखकर माल्यवान् उद्विग्न हो जाता है, शूर्पणखा भयाक्रान्त हो जाती है। माल्यवान् को चारो से ज्ञात हुआ है कि दशरथ से दो वर प्राप्त करने वाली भरत की माता कैकेयी ने अपनी दासी मन्थरा को सवाद लेकर मिथिला प्रेषित किया है, वह शूर्पणखा को मन्थरा के छद्मवेष मे मिथिला

जाकर लेख प्रस्तुत करने की छल—योजना निर्दिष्ट करता है। माल्यवान् विचार करता है कि इसके पश्चात् राम के दण्डकारण्य मे पहुँचने पर विराध, दनुकबन्ध से युद्ध, माया—प्रयोग सीता—हरण आदि कार्य सुसाध्य हो जायेगा, लक्ष्मण भी रामवत् वीर तथा पराक्रमी हैं, अतएव दोनो पर छलप्रयोग उचित होगा।

शूर्पणखा को दूरस्थ राम से शत्रुमाव उचित प्रतीत नहीं होता है। माल्यवान् ताटका प्रमृति के सहारक, देवगण द्वारा समर्थित राम को सहज शत्रु बताकर उन पर छद्मदण्ड—प्रयोग को उचित मानता है, सीता—हरण से निष्प्रम होकर राम सन्धि कर सकते हैं, युद्धार्थ प्रवृत्त होने पर रावण—मित्र वाली वध कर देगा। माल्यवान शूर्पणखा से कहता है कि 'वह रावण की प्रीतिपात्र है, अतएव उससे हृदय दुख व्यक्त किया जा सकता है'। माल्यवान् राक्षसों मे प्रवृद्ध सहज वैरमाव के प्रति विचार करता है— 'क्षत्रिय राक्षसों के शत्रु हैं, विभीषण से सर्वदा भय बना रहता है, अविनयी कुम्मकर्ण सदैव निद्रामग्न रहता है, आभिगामिकगुणवशात् प्रजा विभीषण मे अनुरक्त रहती है, खरदूषणादिक धनलोभवश रावण मे मिले रहते हैं'। माल्यवान् प्रमुख राक्षस गण के चरित्र पर विचार कर चिन्तित हो जाता है तथा सुग्रीव—विभीषण—मैत्री, वाली—वध के अनन्तर राम—विभीषण—समागम, रावण—नाश आदि भावी घटनाक्रम पर विचार करता है। शूर्पणखा विलाप करती है। माल्यवान् शूर्पणखा को मिथिला—गमनार्थ आदेश देता है कि सम्प्रति जनक एव दशरथ के पास विश्वामित्र तथा वसिष्ठ नहीं हैं, अतएव यह कार्य सुकर होगा। शूर्पणखा उद्विग्न हो जाती है। माल्यवान् खरकूनण्यन्दन्त की मृत्यु का विचार कर विलाप करता है। दोनो प्रस्थान करते हैं।

तत्पश्चात् विसष्ठ एव विश्वामित्र के साथ जनक तथा दशरथ प्रवेश करते हैं। जनक एव दशरथ परस्पर क्लाइंग्रन्ग, करते हैं। जनक तीनो लोको के लिये कल्याणप्रद रामचरित का गुणकीर्तन करते हैं। विसष्ठ विश्वामित्र को गले लगाते हैं तथा राम के माहात्म्य से तीनो लोको को कृतकृत्य कहते हैं, विश्वामित्र इसे पुण्यपरिपाक बताते हैं। राजा दशरथ कहते हैं कि 'यह दिलीप प्रमृति की आराधना का ही फल है कि मुनि विश्वामित्र की कृपादृष्टि हमे प्राप्त है'। विसष्ठ ब्रह्मतेज से दीप्त विश्वामित्र से तथा विश्वामित्र सनत्कुमार एव अगिरा के गुरु विसष्ठ से प्रशसित होकर स्वय को प्रशसनीय मानते हैं। विश्वामित्र राम के पिता, मनूक्त पद्धित से प्रजापालन करने वाले, असुर-सहार में इन्द्र के सेनापित राजा दशरथ की प्रशसा करते हैं। दशरथ पृथ्वीप्रकम्पन से सशयग्रस्त होते हैं।

एतदनन्तर विश्वामित्र परशुराम—पराभव से लज्जावनत राम तथा परशुराम के आगमन की सूचना देते हैं। राम एव परशुराम प्रविष्ट होते हैं। ऋषि—स्तुत्य, विद्या एव तपस्या मे श्रेष्ठ परशुराम से राम अविनयव्यवहारार्थ क्षमाप्रार्थना करते हैं। जामदग्न्य अहकार—दमनार्थ राम के अस्त्र—प्रयोग को उचित बताते हैं। विसष्ठादिक के समक्ष जाने के लिये राम का निवेदन स्वीकारश्जामदग्न्य स्वय को शासित मानते हैं, राम उन्हे प्रणाम करते हैं।

विश्वामित्र को प्रणाम कर परशुराम उन्हें राम—निग्रह की सूचना देते हैं तथा विश्वामित्र को धर्मद्रष्टा कहते हैं। जामदग्न्य के स्वभाव—परिवर्तन से प्रसन्न होकर विसष्ठ उन्हें क्षमा करते हैं। विश्वामित्र शुद्धिकारण एव राजदण्ड का औचित्य प्रतिपादित करते हैं। राम ब्रह्मार्षियों के गाम्भीर्यपूर्ण वचनों से प्रभावित होते हैं। राजा दशरथ स्वभावत पवित्र परशुराम की प्रशसा करते हैं। परशुराम पृथ्वी से विवरप्रदानार्थ प्रार्थना करते हैं तथा जनक—प्रदत्त आसन ग्रहण करते हैं। सभी आसीन होते हैं।

तत्पश्चात् दशरथ जामदग्न्य के चिरप्रतीक्षित समागम, पृथ्वी—दान आदि का कथन कर कहते हैं कि 'पुत्रों के सहित मैं आपका दास हूं । परशुराम दशरथ के वश, गुरु, पराक्रम, यश आदि की प्रशसा करते हैं। विसष्ठ एवं विश्वामित्र परशुराम के स्वभाव परिवर्तन हेतु राम—प्रभाव को उत्तरदायी मानते हैं। जामदग्न्य राम से वनगमनार्थ आदेश मॉगते हैं। विश्वामित्र भी जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। दशरथ राम से विश्वामित्र—गमन विषयक बात कहते हैं। विश्वामित्र राम का कण्ठालिगन कर विलाप करते हैं तथा अनुष्ठानसम्पादन विषयक औचित्य बताते हैं, विसष्ठ को साथ चलने हेतु आग्रह करते हैं। राजागण ब्रह्मर्षियों की प्रशसा करते हैं।

एतदनन्तर नेपथ्य से सीता ऋषि गण को प्रणाम करती हैं, ऋषि गण उसे रामविजयार्थ आशीर्वाद देते हैं, राम इसे राक्षस—वध के अनन्तर ही सभाव्य मानते हैं। ऋषि गण आशीर्वाद देकर प्रस्थान करते हैं। परशुराम द्वारा प्रणाम किये जाने पर विसष्ठ एव विश्वामित्र उनकी मगलकामना करते हैं, दोनो प्रस्थित होते हैं। जामदग्न्य राम को दण्डकारण्य—स्थित ऋषिगणरक्षार्थ धनुष् प्रदान करते हैं, राम परशुरामाज्ञा शिरोधार्य करते हैं, जामदग्न्य विलाप करते हुए प्रस्थान करते हैं।

परशुराम—गमन से उद्विग्न होकर राम विलाप करते हैं तथा प्रकारान्तर से दण्डकारण्य—गमन, राक्षसो से तपस्वी जन के आक्रान्त होने का विचार कर उद्विग्न हो जाते हैं।

तत्पश्चात् नेपथ्य से लक्ष्मण राम को मन्थरा के आगमन की सूचना देते हैं, राम उसे अन्दर बुलाने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण तथा मन्थरा मे प्रविष्ट शूर्पणखा प्रवेश करते हैं। शूर्पणखा विसष्ठ एव विश्वामित्र के चले जाने से प्रसन्न हो जाती है, वह राम के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। राम द्वारा माताओं का कुशलक्षेम पूछने पर शूर्पणखा कहती है कि 'माताये संकुशल हैं'। वह कैकेयी का वरसम्बन्धी लेख प्रस्तुत करती है। लक्ष्मण पत्र पढ़ते हैं जिसमे दो वर का उल्लेख रहता है कि 'भरत को राज्य एव राम को दण्डकारण्य में वल्कल वस्त्र पहनकर चौदह वर्ष पर्यन्त वास हो, राम के साथ लक्ष्मण एव सीता जा सकते हैं'। लक्ष्मण के साथ अभीष्मित स्थानगमनार्थ राम प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मण स्वय को धन्य समझते हैं। राम कहते हैं कि 'आर्य मन्थरा । मैं जा रहा हूँ। राम का वनगमन—निश्चय ज्ञात होने पर शूर्पणखा प्रस्थान करती है। लक्ष्मण भरत तथा मामा युधाजित् के दशरथ के पास जाने की राम को सूचना देते हैं। भरत के प्रवासजन्यदुख की कल्पना कर राम उद्विग्न हो जाते हैं।

तत्पश्चात् भरत एव युधाजित् दशरथ से प्रजामिलिषत राम को राजा बनाने का निवेदन करते हैं। दशरथ जनक से कहते हैं कि सम्प्रति विसष्ठ एव विश्वामित्र उपस्थित नहीं हैं। जनक प्रत्युत्तर देते हैं कि यह विश्वामित्र एव विसष्ठ को प्रीतिकर होगा, यहाँ मन्त्रज्ञाता वामदेव विद्यमान हैं, दशरथ राम-राज्याभिषेकार्थ आदेश देते हैं।

एतदनन्तर राम दशरथ के निकट जाकर कैकेयी के वरद्वय को पूर्ण करने हेतु आग्रह करते हैं। दशरथ कहते हैं कि 'रघुवशी तो सत्यपालक हैं, तुम दूतरूप मे आये हो, प्राणो का लोभ नहीं हैं'। राम से आदिष्ट हो लक्ष्मण पत्र पढ़ते हैं जिसे सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं, दशरथ मूर्चिकत होते हैं। राम एव लक्ष्मण पिता को धैर्य बंधाते हैं, जनक को कैकेयी के इस कृत्य से आश्चर्य होता है। राम दशरथ से वर को पूर्ण करने हेतु निवेदन करते हैं। राम एव लक्ष्मण का बाल्यावस्था मे वनवास विचार कर जनक उद्विग्न हो जाते हैं, वे सीता को फिल्प्याहरू हेतु धन्य समझते हैं। दशरथ सीता के लिये विलाप करते हैं कि 'विवाह के अनन्तर उसे राक्षसो के देश में प्रेषित किया जा रहा है'। दशरथ एव जनक मूर्चिकत हो जाते हैं।

भरत का वश विषयक उपालम्भ सुनकर मामा युधाजित कैकेयी को धिक्कारते हैं। लक्ष्मण तथा सीता प्रविष्ट होते हैं। वनगमनार्थ राम की स्वीकृति ज्ञात होने पर सीता स्वय को भाग्यशाली समझती हैं। रामादिक पिता को प्रणाम करते हैं। गुरुजनो को आश्वस्त करने का कार्य युधाजित् को सौंपकर राम प्रस्थान करते हैं, युधाजित् अनुगमन करते हैं। भरत युधाजित् से सम्प्रति करणीय कार्य विषयक प्रश्न करते हैं। राम कहते हैं कि भरत को राज्य-सम्भारण सौंपा गया है। भरत कहते हैं कि 'यह कार्य लक्ष्मण अथवा शत्रुघ्न कर सकते हैं'। राम पित्राज्ञा को सर्वोपरि कहते हैं। भरत मूर्च्छित हो जाते हैं, पुन चैतन्य होकर युधाजित से निवेदन करते हैं। भरत युधाजित से कहते हैं कि 'राम शरभग मुनि से प्राप्त स्वर्णोपानह मुझे दे दे'। राम द्वारा प्रदान किये जाने पर भरत उसे शिरोधार्य कर रामागमन पर्यन्त नन्दिग्राम मे रहने का निश्चय व्यक्त करते हैं. वह राम एव सीता की प्रदक्षिणा करते हैं। लक्ष्मण भरत को प्रणाम करते हैं, भरत लक्ष्मण को गले लगाकर विलाप करते हैं। राम भरत को दशरथादिक का ध्यान रखने के लिये कहते हैं। जनक एव दशरथ सचेत होकर विलाप करते हैं। भरत एव जनक मूर्च्छित दशरथ को ले जाते हैं। युधाजित् राम से कहते हैं कि पुरवासी शोकाकुल हैं। राम भरत को युधाजित को सौंपकर जाना चाहते हैं तथा युधाजित के अनुगमन का निषेध कर वनगमनार्थ आज्ञा मॉगते हैं। युधाजित् राम को वृद्ध अयोध्यावासी, स्त्रियो एव मिथिलावासियों के अनुगमन की सूचना देते हैं। राम उन्हें लौटाने का आग्रह करते हैं। युधाजित् कहते हैं कि वे पुरवासियों को लौटा देगे तथा रामादिक को वनगमनार्थ आदेश देते हैं। लक्ष्मण राम को निषादराजगुह के प्रान्त मे विराध-उपद्रव का स्मरण कराते हैं। राम एतदर्थ चित्रकूट पर्वत, तत्पश्चात दण्डकारण्य, जटायु आदि के पास जाने का निश्चय करते हैं। सभी प्रस्थान करते हैं।

#### पञ्चम अक

मन्दाराचल की कन्दरा में निवास करता हुआ सम्पाति पैंखों के सञ्कुचन—विस्तार, फलस्वरूप शब्दायमान कोलाहल से अनुज जटायु के आगमन का अनुमान करता है। जटायु प्रविष्ट होता है, वह मलयाचल के शिखर पर उतरकर सम्पाति को देखता है तथा भ्रातृप्रेम विषयक पूर्व वृत्तान्त का स्मरण करता है— 'जब सूर्य—स्पर्श—प्रतियोगिता के समय जटायु के पंख दग्ध होने लगे थे, उस समय सम्पाति ने स्वपंखों में उसे निक्षिप्त कर रक्षा की थी'। जटायु निकट जाकर सम्पाति को प्रणाम करता है। सम्पाति जटायु को गले लगाकर राम के पितृशोक के मन्द होने से सम्बन्धित

प्रश्न पूछते हैं। जटायु राम के धेर्य की प्रशसा करते हैं। सम्पाति राम का विराध—वध के अनन्तर चित्रकूट से मुनि शरभग के आश्रम मे गमन, शरभग का अग्नि मे शरीरार्पण, सुतीक्ष्ण प्रभृति ऋषियों से समागम आदि वृत्तान्त बताता है तथा जटायु महर्षि अगस्त्य से आदिष्ट हो रामादिक का सम्प्रति पञ्चवटी मे निवास विषयक सूचना देता है। जटायु सम्पाति को राम पर कामासक्त शूर्पणखा का लक्ष्मण द्वारा अगविदीर्णन, प्रतिक्रियास्वरुप आये खरदूषण तथा चौदह सहस्र राक्षसो का राम द्वारा सहार आदि घटनाओं से अवगत कराता है। सम्पाति जटायु को रामादिक—रक्षार्थ सन्नद्ध रहने के लिये कहता है क्योंकि 'रावण शूर्पणखा—तिरस्कार का प्रतीकार अवश्य करेगा'। समुद्र मे स्नान कर रामादिक के मगलकामना हेतु दृढसकल्प करके सम्पाति प्रस्थान करता है।

तत्पश्चात् जटायु अपने निवासस्थल पर आकर पञ्चवटी मे देखता है कि 'राम चित्रमृग पर आकर आकृष्ट होकर जा रहे हैं, लक्ष्मण उनका अनुगमन कर रहे हैं'। इधर रावण परिव्राजक वेष मे आकर सीता को रथारूढ कर ले जाता है। जटायु रावण का प्रत्याख्यान करता है तथा रावण के ध्यान न देने पर उसके अगप्रत्यगों को विदीर्ण करने का निश्चय कर प्रस्थान करता है।

लक्ष्मण राम का अन्वेषण करते हैं तथा सोचते हैं कि सम्प्रति राम अन्तर्निगूढ कोपानल से उद्विग्न रहते हैं। राम जटायु—वध तथा सीता—हरण से मर्माहत हैं, लक्ष्मण उन्हें धैर्य बँधाते हैं। राम जटायु—वध तथा सीता—हरण हेतु स्वय को उत्तरदायी मानते हैं तथा जटायु के लिये विलाप करते हैं। लक्ष्मण जटायु—मृत्यु—काल का स्मरण करते हैं कि जटायु ने उन्हे रावण द्वारा सीता—हरण एव जटायु—सहार की सूचना दी थी। राम को इन कथनो से मर्मान्तक पीडा होती है, वह उचित प्रतीकारार्थ विचार करते हैं। राम राक्षससहारार्थ दृढप्रतिज्ञ हैं, उद्विग्न होकर लक्ष्मण से रक्षार्थ निवेदन करते हैं। लक्ष्मण भयावह प्रान्त से अनुमान करते हैं कि यह दण्डकारण्य का पश्चिमवर्ती प्रान्त कुञ्जरवान् है, जहाँ कबन्ध राक्षस रहता है। राम कहते हैं कि कबन्ध तो द्रष्टव्य ही है।

एतदनन्तर कबन्ध राक्षस से आक्रान्त हो शबरतपस्विनी श्रमणा रक्षार्थ पुकारती है तथा कहती है कि वह रामान्वेषण करती हुयी यहाँ आयी है, राम लक्ष्मण को प्रेषित करते हैं। लक्ष्मण तथा श्रमणा प्रविष्ट होते हैं। लक्ष्मण राम को दीर्घबाहु कबन्ध की आकृति बताते हैं तथा श्रमणा का परिचय देते हैं। श्रमणा राम को प्रणाम करती है तथा कहती है कि विभीषण सम्प्रति सुग्रीव के पास निवास कर रहे हैं। श्रमणा विभीषण का आत्मसमर्पण विषयक लेख राम को अर्पित करती है, लक्ष्मण लेख पढते

हैं, राम विभीषण को 'प्रियमित्र कहकर उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने हैं। स्थिमण के पूछने पर श्रमणा कहती है कि वानरों को सीता का अनुसूया नामाकित उत्तरीय वस्त्र प्राप्त हुआ है। राम सीता का स्मरण कर मूर्च्छित हो जाते हैं। राम ऋष्यमूक पर्वत गमनार्थ निश्चय करते हैं। सभी प्रस्थान करते हैं।

लक्ष्मण हनूमान् की शक्ति की प्रशसा करते हैं। श्रमणा वाली-सेना मे विद्यमान वानरो के अतुलनीय बल एव पराक्रम का वर्णन करती है। राम दक्षिणभाग मे अस्थिकूट-सा देखकर जिज्ञासा प्रकट करते हैं, श्रमणा उसे कबन्ध का मृत शरीर बताती है। लक्ष्मण कबन्ध-शरीर से दिव्य पुरुष के प्रकट होने की सूचना देते हैं। कबन्ध दिव्य पुरुष के रूप में समक्ष आकर अपना परिचय देता है कि वह श्री नामक अप्सरा का पुत्र दन् है, शापवशात राक्षस तथा इन्द्र के वज्र से आहत होकर कबन्धमात्रावशिष्ट था, सम्प्रति रामकृपा से अपना स्वरूप प्राप्त किया है। दनु बताता है कि वह माल्यवान् से प्रेरित होकर रामाक्रमणार्थ दण्डकारण्य मे निवास कर रहा था, वह माल्यवान्-प्रेरित वाली के युद्धार्थ आगमन की सूचना देता है। राम वाली-समागम हेतु उत्कण्ठा व्यक्त करते हैं। अन्य जन राम के प्रियवादिता की प्रशसा करते हैं। राम से आदिष्ट होकर दनु प्रस्थान करता है। लक्ष्मण के वाली-रावण-मैत्री विषयक प्रश्न करने पर श्रमणा बताती है कि त्रिलोकजित् रावण वाली से युद्धार्थ उत्सुक था, वाली ने रावण को कुक्षि मे निक्षिप्त कर सप्त समुद्र मे स्नानकार्य सम्पन्न किया, मुक्त किये जाने पर रावण ने वाली से मैत्री-प्रार्थना की, तत्पश्चात् वाली एव रावण मित्र बन गये। लक्ष्मण रावण की निन्दा करते हैं, राम वीरों के आचरण विषयक विश्लेषण करते हैं। लक्ष्मण सामने अरिथकूट देखकर श्रमणा से इस सम्बन्ध मे प्रश्न करते हैं। श्रमणा बताती है कि यह वाली द्वारा मारे गये दुन्दुभि का अस्थिसमूह है। राम पादागुष्ठ के स्पर्शमात्र से अस्थिसमूह को विन्ध्य से सुदूरवर्ती प्रान्त मे प्रक्षेपित करते हैं। श्रमणा आश्चर्यान्वित होती है।

एतदनन्तर लक्ष्मण का ध्यान हरित वनप्रान्त की ओर समाकृष्ट देखकर श्रमणा कहती है कि यह ऋष्यमूक का पम्पासरोवर प्रान्त है, इसके आगे मतग मुनि का निर्जन आश्रम प्रान्त है जहाँ यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो रही है, सोमपात्र, चमसादिक रखा है, कुश आस्तीर्ण है, आज्य की गन्ध व्याप्त है। राम तप्केश्य्य्य को अचिन्त्य मानते हैं। श्रमणा राम का ध्यान आकृष्ट करती है 'जहाँ झरने प्रवाहित हो रहे हैं तट पर पक्षी गण से आक्रान्त वेत्रविक्षों से गिरे हुए पृष्पों से जल सुगन्धित है, युवा

भालुओं की गुर्राहट प्रतिध्वनित हो रही है, हाथियों द्वारा भक्षण किये गये सल्लकी की शीतल एवं कषाय रस से परिपूर्ण गन्ध निसृत हो रही है'। लक्ष्मण अश्रुपूर्ण नेत्रों से कदम्ब वन का अवलोकन करते हुए राम की ओर देखते हैं तथा राम की हृदयगत भावना का अनुमान करते हैं।

एतदनन्तर नेपथ्य से वाली रामवधार्थ निर्णय व्यक्त कर माल्यवान् को लौट जाने का निवेदन करता है। लक्ष्मण के उत्सुक होने पर श्रमणा इन्द्रप्रदत्त स्वर्णमाला धारण किये, आकाश में सीमन्त रेखा—सी खींचते हुए वाली के वेगपूर्वक आगमन की सूचना देती है। लक्ष्मण राम को वाली के युद्धार्थ आगमन विषयक सूचना देते हैं। राम वाली को 'वीर' मानते हैं।

एतदनन्तर वाली प्रविष्ट होता है। वाली विचार करता है कि वह ब्रह्माण्ड को प्रकम्पित कर सकता है, किन्तु उसे रामवधार्थ आने से कष्ट होता है। वह रावणमैत्रीवशात् स्वय को विवश मानता है तथा राम के प्रति शत्रुवत् व्यवहारार्थ स्वय को धिक्कारता है, उसे चारो से राम—विभीषण—मैत्री तथा राम द्वारा विभीषण को लकाराज्यप्रदान विषयक आश्वासन, सम्प्रति राम का मतगाश्रम के पास विद्यमान होना आदि सूचना ज्ञात हुयी थी, अतएव वह मतगाश्रम के निकट उतरकर पूछता है कि 'यहां कोई है'। वाली स्व—आगमन का उद्देश्य बताता है कि 'वह परशुरामजित्, सत्यधर्मा राम के दर्शनार्थ यहां आया है'। राम से आदिष्ट होकर लक्ष्मण वाली को लेकर आते हैं। राम को देखकर वाली आश्चर्यमिश्रित आनन्द की अनुभूति करता है, किन्तु राम को धनुर्ग्रहणार्थ प्रेरित करता है, राम द्वारा सायुध होने के लिये कहने पर पहाड उठा लेता है, दोनो युद्धभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मण देखते हैं कि धनुष् चढाते ही वाली कुद्ध हो वेगपूर्वक पुच्छ सचालित कर रहा है तथा आकाश को व्याप्त कर रहा है। नेपथ्य से वाली का आर्तनाद सुनकर श्रमणा विभीषण, सुग्रीव, वानरो के गमन की सूचना देती है। लक्ष्मण धनुष् चढाने के लिये उद्यत होते हैं, श्रमणा लक्ष्मण को राम द्वारा वाली—वध विषयक सूचना देती है।

नेपथ्य मे वाली विभीषणादिक को समाश्वसित करते हुए इच्छा प्रकट करता है कि 'सुग्रीव को राजा एव अगद को युवराज बनाया जाय।

लक्ष्मण कहते हैं कि 'वाली सम्प्रति वीर की भाँति मर रहा है, उसने विभीषण एव सुग्रीव को शपथ देकर शान्त कर दिया है तथा सुग्रीव के कण्ठ में अपनी स्वर्णमाला पहना दी है'। एतदनन्तर सुग्रीव तथा विभीषण, राम एव वाली प्रविष्ट होते हैं। राम काल को सर्वातिशायी कहते हैं। वाली विभीषण से कहता है कि 'सुग्रीव के कण्ठ में स्वर्णमाला सुशोभित हो रही है'। सुग्रीव तथा विभीषण वाली—शपथवश अपने को असमर्थ मानते हैं। वाली राम से कहता है कि मैंने रावण जैसे अयोग्य व्यक्ति से मित्रता की थी, अतएव प्राण त्याग कर मुक्त हो रहा हूँ'। राम लज्जावनत होकर बैठे रहते हैं। सुग्रीव एव विभीषण राम के इस कृत्य का कारण सोचते हैं, श्रमणा उन्हें माल्यवान्—योजना से अवगत कराती है।

राम एव सुग्रीव से मैत्री—बन्धन हेतु वाली आग्रह करता है, राम एव सुग्रीव अग्नि की प्रदक्षिणा कर परस्पर मित्र बन जाते हैं। वाली श्रमणा के समक्ष राम से कहता है कि 'आपने विभीषण को लका राज्य प्रदान करने की बात कही थी'। श्रमणा एव विभीषण दूत के चातुर्य से आश्चर्यचिकत रह जाते हैं, विभीषण राम को प्रणाम करता है, सुग्रीव श्रमणा—वृत्तान्त के प्रति अनिभज्ञता प्रकट करता है। राम लक्ष्मण को सुग्रीव एव विभीषण को सौंपते हैं, लक्ष्मण दोनो को प्रणाम करते हैं। दोनो लक्ष्मण का क्ष्ण्डिन्द्रन करते हैं। श्रमणा इस सौजन्यप्रकाशन से प्रभावित होती है।

वाली विभीषण को समझाता है कि 'यह रावण के कुकृत्यों का परिणाम है, अत लिज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। माल्यवान् ने पूर्व में ही कहा था कि 'विभीषण का ही अन्त में प्रिय होगा'। वाली कहता है कि 'मुझे प्रपातस्थल में ले चले'। नील प्रभृति विलाप करते हैं। वाली वानरों को निर्देश देता है कि वे सुग्रीव एव अगद के अधीन रहे, राम की सहायता करे। तत्पश्चात् वाली प्राण त्याग देता है। सभी प्रस्थान करते हैं।

#### षष्ठ अक

माल्यवान् विषण्ण हो प्रविष्ट होता है तथा रावण की सीताविषयिणी दुरिभलाषा, शूर्पणखा का राम एव लक्ष्मण से छल करना, सीता—हरण, अक्षकुमार का वध, विभीषण—मैत्री आदि घटनाओ तथा मन्त्री के कष्टप्रद उत्तरदायित्व, राजा की स्वेच्छाचारिता आदि पर विचार कर उद्विग्न हो जाता है, उसे चारो से ज्ञात हुआ है कि 'वानर सीता का अन्वेषण कर रहे हैं'।

नेपथ्य से स्वर्णगृहों के जलने, वीरों के यत्र—तत्र पलायन विषयक सूचना दी जाती है। त्रिजटा सम्प्रान्त होकर प्रविष्ट होती है तथा माल्यवान् को रक्षार्थ पुकारती हुई वक्षस्थल—ताडन करती है। माल्यवान् द्वारा धैर्य बॅधाने पर त्रिजटा एक वानर द्वारा लकादहन, अक्षकुमारवध विषयक सूचना देती है। माल्यवान् उक्त सूचना से उद्विग्न हो उसे हनूमान्कृत् मानता है तथा पूछता है कि क्या हनूमान् को सीता का वासस्थान ज्ञात हुआ है ? त्रिजटा माल्यवान् को सीता—वानर—वार्ता, सीता का अभिज्ञानार्थ चूडामणि प्रदान करना आदि प्रसग बताती है। माल्यवान् वानर—पराक्रम से भयभीत हो जाता है, त्रिजटा सीता को राक्षसी कहती है, तो माल्यवान् पतिव्रता सीता को दोष न देकर रावण के कुकृत्य को उत्तरदायी ठहराता है। माल्यवान् असुरक्षा अनुभव करती हुयी त्रिजटा को चित्रकूट दुर्ग, सप्त धातु प्राकार से आवेष्टित नगरी, अलघ्य परिखा तथा रावण—पराक्रम का विश्वास दिलाता है किन्तु वामनेत्र के स्पन्दन से दुखी होकर कुम्मकर्ण—जागरण विषयक प्रश्न करता है। कुम्मकर्ण—निद्राभग मे विलम्ब जानकर विभीषण को ही एकमात्र अवशिष्ट वशघर मानता है। त्रिजटा अनिष्ट की आशका कर भयभीत हो जाती है। माल्यवान् रावण के प्रतिकूल भाग्य पर विचार करके त्रिजटा से रावण के विषय मे पूछता है। त्रिजटा उसे बताती है कि रावण सर्वतोमद्र नामक प्रासाद पर चढकर अशोकवाटिकाधिष्ठित सीता के अवलोकन मे सलग्न है, रावण को नगरदुर्दशासूचनार्थ मन्दोदरी वहाँ गयी हैं। माल्यवान् मन्दोदरी की प्रशसा करता है तथा गुप्तचरकार्यविचारार्थ निश्चय कर प्रस्थान करता है।

एतदनन्तर उत्कण्ठित रावण प्रविष्ट होता है तथा सीता को देखकर सोचता है कि 'सम्प्रित मेरी मनअभिलाषा पूर्ण होने वाली है'। रावण इसके लिये भाग्य को अनुकूल मानता है, वह स्व—पराक्रम का वर्णन करता है, किन्तु आलस्य को ही दोष देता है। मन्दोदरी एव चेटी प्रविष्ट होती हैं। चेटी मन्दोदरी को रजतसोपानमार्ग से जाने के लिये कहती है। मन्दोदरी शत्रु—आक्रमण होने पर भी राजकार्य से विमुख एव सीतावलोकन मे लिप्त रावण को देखकर दुखी हो जाती है तथा उसके निकट जाकर जयोद्घोष करती है। मन्दोदरी के शत्रु—आक्रमण—सम्बन्धी सूचना पर रावण विश्वास नहीं करता है। मन्दोदरी उसे राम द्वारा अस्त्र प्रयुक्त कर समुद्र—भेदन, वानरो द्वारा सेतु—निर्माण आदि की सूचना देती है। रावण कहता है कि 'राम को क्यो वीर, साहसिक कह रही हो ? मैंने शिव को अपना मस्तक अर्पित किया है, मेरे साहस के शिव साक्षी हैं।

नेपथ्य में कलकल ध्वनि होती है, भयाक्रान्त मन्दोदरी को रावण आश्वस्त करता है। एतदनन्तर नेपथ्य में कपाटों को अर्गलाओं से सन्निविष्ट करने, अस्त्र—सज्जा, बाल—वृद्ध—स्त्री—सुरक्षा, खाद्यान्न—सचय पर ध्यान देने तथा सुग्रीव, वानरो—सहित राम एव लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी जाती है। प्रतीहारी रावण को सेनापित प्रहस्त का आगमन सूचित करती है। प्रहस्त प्रविष्ट होकर राम का वानरो सिहत नगरावरोध सूचित करता है। रावण द्वारा कोलाहल सम्बन्धी प्रश्न पूछने पर वह राक्षसो की रक्षार्थ नियुक्ति, राम द्वारा नगरातिक्रमण, खाद्यान्न—अनापूर्ति आदि वृत्तान्त बताता है।

एतदनन्तर प्रतीहारी रामदूत अगद के आगमन की सूचना देती है। अगद सीता को लौटाकर लक्ष्मण के समक्ष स्त्री—पुत्र—मित्र—सिंहत समर्पण विषयक परामर्श रावण को देता है, विपरीत स्थिति में युद्ध विषयक धमकी देने पर रावण क्रोधित हो अगद के मुखरञ्जनार्थ आदेश देता है। प्रहस्त रावण को दूत अगद पर क्रुद्ध होने से विरत करना चाहता है। किन्तु रावण द्वारा इसे उचित प्रतीकार कहने पर अगद दूतकर्त्तव्य का स्मरण कर भाग जाता है। प्रहस्त के पूछने पर रावण आदेश देता है कि 'राक्षस अर्गला तोड दे, नगरद्वार आवृत कर दे, अस्त्रो से सुसज्जित हो वानरो को खण्ड—खण्ड कर दे'। प्रहस्त आज्ञा शिरोधार्य कर प्रस्थान करता है।

नेपथ्य मे वानर एव राक्षस सेना मे भयावह युद्ध की सूचना दी जाती है। इन्द्रादिक देवगण का राम-पक्षपात देखकर रावण क्रोधित हो मन्दोदरी को अन्दर जाने का आदेश देकर युद्धार्थ प्रस्थान करता है।

एतदनन्तर देवराज इन्द्र रथारूढ हो परिवार एव सूत मातिल सिहत प्रवेश करते हैं। मातिल राक्षसकृत तीव्र निर्घोष से रावणागमन अनुमित करता है। इन्द्र मातिल का ध्यान वानरो को भयाक्रान्त करते हुए पुत्र, सोदर, परिजनो सिहत आते हुए रावण की ओर समाकृष्ट करते हैं तथा कौबेर दिशा से किसी के आने का अनुमान करते हैं। सूत मातिल इन्द्र द्वारा गन्धर्व राज्य पर अभिषिक्त चित्ररथ के आगमन की सूचना देता है।

तदनन्तर विमानारूढ चित्ररथ प्रवेश कर के इन्द्र को प्रणाम करते हैं तथा कुबेर से आदिष्ट हो युद्ध-वृत्तान्त ज्ञापनार्थ अपने आगमन का उद्देश्य बताते हैं। इन्द्र के पूछने पर चित्ररथ रावण के दुराचार से आक्रान्त वैमात्रेय भ्राता कुबेर द्वारा राम-विजय की कामना का निवेदन करते हैं। इन्द्र वानर गण के वेगपूर्वक गमन तथा कोलाहल को सुनकर युद्धारम्भ होने की सम्भावना करते हैं। चित्ररथ से रावण के विमानारूढ होने की सूचना मिलने पर इन्द्र सूत मातिल को अपना रथ राम को देने का आदेश देकर स्वय गन्धर्वराज चित्ररथ के रथ पर आसीन होते हैं। सूत राम को रथ प्रदान

करता है। चित्ररथ इन्द्र को युद्ध-वृत्तान्त बताते हैं कि राक्षस एव वानर सेना के परस्पर मुष्टि-प्रयोग, अस्त्र-प्रहार के कारण पृथ्वी मृतको से आच्छादित हो गयी है, योद्धाओ के क्षत-विक्षत अगो से रणागण मे चित्रकूट सदृश पर्वत कल्पित हो गया है, जिसमे शत्रु के आक्रमण से विवश हो योद्धागण छिप रहे हैं। इन्द्र चित्ररथ का ध्यान आकृष्ट करते है जहाँ गृध आहत वीरो के मॉसमक्षणार्थ लोभवशात् मॅंडरा रहे हैं, ऐसे वीरगण रक्त निसृत होने पर भी विश्राम कर लेते हैं, विभिन्न अगो के विदीर्ण होने पर भी धैर्यपूर्वक युद्धरत हैं। चित्ररथ इन्द्र को परिजन, मेघनाद, कुम्भकर्ण तथा बन्धुगण से आवृत रावण के आगमन की सूचना देते हैं। शत्रू को देखकर भी निर्भय राम के धैर्य एव गाम्भीर्य की इन्द्र प्रशसा करते है। चित्ररथ इन्द्र को बताते हैं कि लक्ष्मण मेघनादवधार्थ उद्यत हैं तो राम रावण को उददेश्य कर प्रत्यञ्चा का स्पर्श कर रहे हैं। राक्षसो द्वारा सहस्र बाण प्रहार करने का राम, लक्ष्मण पर कोई प्रभाव नहीं है, वानर सेना युद्धरत है। राम के साथ सुग्रीव, अगद, जाम्बवान्, विभीषण प्रभृति प्रमुख योद्धागण हैं। हनूमान् लक्ष्मण के साथ हैं। चित्ररथ इन प्रमुख वानरो के धैर्य की प्रशसा करते हैं। इन्द्र परस्पर युद्धरत राम एव रावण का ध्यान वात्सल्यवशात लक्ष्मण तथा मेघनाद पर होने का कथन करते हैं। चित्ररथ राम एव रावण के वात्सल्य-भाव की प्रशसा करते हैं तथा लक्ष्मण के बाणो से राक्षसो को आहत देखकर अनिष्टाशकावश रावण का मेघनाद के पास जाने की सूचना देते हैं। इन्द्र राम तथा रावण के असाधारण रणकौशल की प्रशसा करते हैं, चित्ररथ युद्ध-दृश्य से चमत्कृत होकर देखते हैं कि रावण के वेगपूर्वक गमन से कुम्भकर्ण सम्प्रान्त हो जाता है, पिता की ऐसी अवस्था देखकर कुम्भ आता है। राम को लक्ष्य करके आते हुए कुम्भ को सुग्रीव भुजाविष्ट कर मार डालता है। यह देखकर कुम्भकर्ण सुग्रीव को पकड लेता है, सुग्रीव स्वय को उन्मुक्त कर कुम्मकर्ण की नासिका पर प्रहार करता है। इन्द्र चित्ररथ का ध्यानाकर्षण करते हैं, जहाँ लक्ष्मण के प्रहार से क्रोधाभिभूत होकर मेघनाद-प्रयुक्त नागपाशास्त्र को लक्ष्मण गारुडास्त्र-प्रयोग से दूर करना चाहते हैं, तभी रावण के शतघ्नी-प्रहार से आहत होकर लक्ष्मण हनूमान् के अक मे गिर जाते हैं। चित्ररथ अद्भुत युद्ध का अवलोकन करते हैं-जहाँ सुग्रीव से लक्ष्मण के मूर्च्छित होने का वृत्तान्त ज्ञात होने पर राम वीर एव करुण रस से परिपूर्ण हो जाते हैं तथा कुम्भकर्ण को बाणावृत तथा सेना को भस्मसात् करते हुये लक्ष्मण के निकट जाते हैं। चित्ररथ लक्ष्मण के मूर्च्छित होने से चिन्तित होते हैं। इन्द्र नक्षत्रमण्डल को प्रकम्पित करते हुये हनूमान् द्वारा सञ्जीवनौषधि लाने का वृत्तान्त बताकर चित्ररथ को आश्वस्त करते हैं। चित्ररथ रावण

का रक्षिस सेना सिहत युद्धार्थ आगमन, लक्ष्मण के चैतन्य होने, युद्धारम्भ, रक्षिस सेना मे हास तथा वानर सेना मे वृद्धि आदि का अवलोकन करते हैं। इन्द्र राम-रावण तथा लक्ष्मण-मेघनाद के दिव्यास्त्र-प्रयोग का वर्णन करते हैं। चित्ररथ रोमाञ्चक युद्ध, राम द्वारा राक्षस-सहार देखकर आश्चर्यचिकत रह जाते हैं। इन्द्र राम तथा लक्ष्मण द्वारा क्रमश रावण एव मेघनाद का शिरश्छेदन पुन पुन शिर प्रकट होने पर भी राम एव लक्ष्मण का अप्रभावित हो युद्धरत रहना आदि दृश्य देखते हैं।

एतदनन्तर नेपथ्य मे दिव्यर्षि गण राम को वधार्थ आदेश देते हैं, चित्रस्थ दिव्यर्षि गण द्वारा राम को रावणवधार्थ प्रेरित करते हुये देखकर आश्चर्यान्वित होते हैं तथा राम एव लक्ष्मण द्वारा ब्रह्मास्त्र तथा अच्युतास्त्र प्रयुक्त कर रावण, मेघनाद का शिरश्छेदन, देवगण द्वारा रामादिक पर पुष्पवृष्टि की इन्द्र को सूचना देते हैं। इन्द्र नेपथ्य की ओर देखकर देवगण को प्रतीक्षारत जानकर जाने का निश्चय करते हैं तथा चित्रस्थ को भी कुबेर के पास प्रेषित करते हैं। सभी प्रस्थान करते हैं।

### सप्तम अक

अधिष्ठातृ देवता लका शोकाकुल हो प्रवेश करती हैं, वह रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद प्रभृति का स्मरण कर विलाप करती हैं, एतदर्थ रावण के दुश्चिरत को दोष देती हैं। अलका प्रविष्ट होकर लका को समाश्विसत करती हैं, लका कहती हैं कि एकमात्र अविशष्ट वशघर विभीषण शत्रुपक्ष में स्थित हैं, किन्तु अलका राम को परम मित्र बताती हैं तथा पित्राज्ञा से दण्डक वन में आये रामादिक के साथ रावण के दुर्व्यवहार को ही उत्तरदायी मानती हैं, अलका अपने आने का उद्देश्य बताती हैं कि उसे रावण के वैमात्रेय भ्राता कुबेर ने गन्धर्वराज चित्रस्थ से युद्ध—वृत्तान्त ज्ञात कर अविशष्ट बान्धवराण को समझाने, विभीषण—राज्याभिषेक—दर्शन तथा रावणापहृत पुष्पक विमान राम को प्रदान करने के लिये प्रेषित किया है। लका द्वारा कुबेर की राम विषयक भक्ति पूछे जाने पर अलका राम को पूराण पुरुष बताती हैं तथा रावण—शाप का उल्लेख कर उसे निर्दोष कहती हैं।

नेपथ्य में कलकल ध्विन सुनकर दोनो उत्सुक होती हैं, देवगण इन्द्रादिक द्वारा अभिनन्दित अग्निपरिशुद्ध सीता को ग्रहण करने हेतु राम को आदेश देते हैं, अलका देवगण द्वारा अग्निशुद्ध सीताभिनन्दन देख आश्चर्यचिकत रह जाती हैं तथा पातिव्रत्य तेजशुद्धि को लोकमर्यादापालन अनुमित करती हैं। लका मगलवाद्ययुक्त ध्विन सुनकर इस सम्बन्ध मे प्रश्न करती हैं। अलका नेपथ्य मे देखती हैं कि सीतापरिशुद्धि का अनुमोदन करने हेतु आगत अप्सराये एव दिव्यर्षि गण रामाज्ञा से विभीषण का राज्याभिषेक कर राम के पास जाते हैं। दोनो रामदर्शनार्थ प्रस्थान करती हैं।

एतदनन्तर विभीषण पुष्पकविमान लेकर प्रविष्ट होते हैं। विभीषण मातिल—सत्कार, देवबन्दी स्त्रियों की मुक्ति आदि रामाज्ञा का परिपालन कर राम के समक्ष जाता है तथा उन्हें उक्त कार्य सम्पन्न होने की सूचना देता है एव पुष्पक विमान प्रदान करता है। राम विभीषण की प्रशसा करते हैं। सुग्रीव राम को रावण—वध विभीषण—राज्याभिषेक प्रभृति कार्य पूर्ण होने के कारण हनूमान् को भरत के पास आगमनसूचनार्थ प्रेषित करने का परामर्श देते हैं क्योंकि हनूमान् ने भरत को द्रौणाद्रि वृत्तान्त बता दिया था। हनूमान् को प्रेषित कर रामादिक विमानासीन हो अयोध्या—प्रत्यावर्तनार्थ प्रस्थित होते हैं। सीता के पूछने पर लक्ष्मण उन्हें वनवासाविध पूर्ण होने की सूचना देते हैं। सभी विमान की गित का निरीक्षण करते हैं।

मार्ग मे राम एव सीता पूर्वजो द्वारा निर्मित सागर देखते हैं। लक्ष्मण वानरो द्वारा प्रस्तर खण्डो से निर्मित सेतु की ओर ध्यान समाकृष्ट करते हैं। राम सीता को तमाल वृक्षो की शीतल छाया से आच्छादित तथा मलयाचल से प्रवाहित होते झरनो से युक्त स्थल दिखाते हैं, लक्ष्मण बताते हैं कि यहाँ जीर्ण कन्दरा मे राम एव लक्ष्मण ने वर्षा होने पर रात्रि व्यतीत की थी। सीता रामादिक का कष्ट सुनकर दुखी हो जाती हैं। विभीषण राम का ध्यान ताम्बूली लता के पराग से सुगन्धित सुपारी वृक्ष, तपस्वी ब्रह्मार्षियो से सुशोभित कावेरी तट की ओर समाकृष्ट करते हैं, इसके निकट ही महर्षि अगस्त्य का आश्रम है। राम स्मरण करते हैं कि अगस्त्य ने समुद्र को मरुस्थल बना दिया था, विन्ध्य का गर्वदमन किया तथा जठराग्न मे वातापी दानव के शरीर का निगरण किया था। सभी अगस्त्य मुनि की स्तुति करते हैं। आकाशवाणी राम का अनुजो सहित प्रजापालन, चिरकालव्यापी यश आदि गुणकीर्तन करती है। रामादिक आकाशवाणी का अभिनन्दन करते हैं।

एतदनन्तर विभीषण राम को पम्पासरोवरप्रान्तवृत्तान्त स्मरण कराते हैं जहाँ वाली—वध, दुन्दुभि का अस्थिप्रक्षेपण, हनूमान् के पास उत्तरीयवस्त्रदर्शन आदि घटनाये हुयी थीं। सीता हनूमान् के पास वस्त्रदर्शन सुनकर आरवर्धान्यत होती हैं, राम सीता को रावण द्वारा हरण के समय अनुसूया नामक उत्तरीय वस्त्र गिरने का वृत्तान्त बताते हैं, जिसे देखकर कालान्तर मे उक्त वस्त्र प्राप्त होने पर राम को हार्दिक प्रसन्नता हुयी थी, सीता यह सुनकर सलज्ज हो जाती हैं। लक्ष्मण से पिता दशरथ के मित्र जटायु की मृत्यु ज्ञात होने पर सीता दुखी हो जाती हैं। सुग्रीव दण्डकारण्य की सीमा—समाप्ति का सकेत करते हैं, जहाँ शूर्पणखा के अगो का अन्वेषण करते खर, दूषण, त्रिशिरा प्रभृति का सहार हुआ था, सीता राक्षस के नामश्रवण से भयभीत हो जाती हैं, राम उन्हे नाममात्राविशष्ट बताकर समाश्वसित करते हैं।

राम विमानगित के परिवर्तन का कारण पूछते हैं। विभीषण अतीव उन्नत सद्य पर्वत तथा आर्यावर्त का परिचय देते हैं। लक्ष्मण मध्यमलोकदर्शनार्थ उत्सुक होते हैं। राम सूर्य के निकट विमान पहुँचने पर आश्चर्यचिकत रह जाते हैं, सभी कपोताकृतिपूर्वक नमस्कार करते हैं। सीता दिन मे नक्षत्रमण्डल देखकर हिष्त होती हैं। राम सीता को बताते हैं कि सूर्यातपवश दिन मे नक्षत्रमण्डल दृष्टिगत नहीं होता है, अत्यधिक उँचाई के कारण दिशाओं का ज्ञान दुष्कर है। सुग्रीव वाली के साथ पूर्वकाल मे भ्रमण किये गये इन स्थलो उदयाचल, अस्ताचल, उन्नत कैलास तथा अञ्जन पर्वत, काञ्चनाचल, आकाशव्यापी गन्धमादन आदि का परिचय देता है। राम पृथ्वी—मार्ग आने पर आश्चर्यचिकत होकर देखते हैं। तत्क्षण कुबेरप्रेषित किन्नरयुगल मार्ग मे उपस्थित होते है। सीता उन्हे साश्चर्य देखती हैं। नेपथ्य मे किन्नरयुगल राम का यशकीर्तन करते हैं तथा कहते हैं कि वस्तुत वे कुबेराज्ञा से रामस्तुत्यर्थ अयोध्या जा रहे थे। नेपथ्य मे किन्नर तथा किन्नरी राम का यशगान करते हैं कि आपका यश सहस्र वर्ष पर्यन्त विद्यमान रहेगा, त्रिलोक आपका निर्मल यशगान करेगा। दम्पती सानन्द हो नृत्य करते हैं, समस्त जन प्रसन्न हो जाते हैं।

एतदनन्तर राम मध्यमलोक से गमन करने का आदेश देते हैं। विभीषण गगा से प्रक्षािलत, ब्रह्मज्ञािनयों के तेजविकीर्णन से युक्त हिमालय के पावन शिखरों का परिचय देते हैं। लक्ष्मण इन मूखण्डों का दर्शन कर प्रभावित होते हैं। राम विश्वािमत्र का आश्रम प्रान्त देखकर प्रसन्न होते हैं, जहाँ गुरु कुशध्वज के साथ वार्तालाप करते थे तथा उन्हें स्नेहपूर्वक रखते थे। सीता किनष्ठ तात का नाम सुनकर सस्पृह नेत्रों से देखती हैं। राम आश्रम प्रान्त पर विमानारूढ होकर चलना उचित नहीं समझते हैं।

नेपथ्य मे राम एव लक्ष्मण को अयोध्यागमनार्थ विश्वामित्रादेश की सूचना दी जाती है। राम तथा लक्ष्मण विमान रोककर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, नेपथ्य में विश्वामित्र उन्हे अविलम्ब अयोध्यागमनार्थ आदेश देते हैं, जहाँ विसष्ठ प्रतीक्षारत हैं। विश्वामित्र उन्हे मध्याह कालिक कृत्य सम्पादित कर स्वय अयोध्या पहुँचने का समाचार देते हैं। दोनो गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करते हैं सभी अयोध्या हेतु प्रस्थित होते हैं। राम तप स्वाध्यायरत गुरु के प्रेम का वर्णन करते हैं प्रेमभाववश ही विश्वामित्र अयोध्यागमनार्थ तत्पर हैं यहीं रामादिक ने शास्त्र तथा अस्त्रविद्या का ज्ञान प्राप्त किया था।

विभीषण पृथ्वीरज से व्याप्त दिशाओं को देखकर कारण सोचते हैं, सभी आश्चर्यान्वित होते हैं। राम हनूमान् से आगमन का वृत्तान्त ज्ञात होने पर भरत का ससैन्य—आगमन अनुमित करते हैं। हनूमान् प्रवेश कर भरतागमन की सूचना देते हैं, राम भरतसमागमार्थ हिर्षित होते हैं, लक्ष्मण हनूमान् से भरत विषयक प्रश्न करते हैं, हनूमान् सेना के मध्य में वर्तमान भरत को निर्दिष्ट करते हैं। विभीषण पुष्पक विमान को रोकते हैं। भरत, शत्रुघ्न प्रभृति प्रविष्ट होते हैं, राम दौडकर पाद—पतित भरत को उठाकर आलिगन करते हैं। लक्ष्मण भरत के चरणो पर गिरते हैं, शत्रुघ्न राम एव लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं, दोनो उसे कुलमर्यादापालनार्थ आदेश देते हैं। भरत, शत्रुघ्न सीता को दण्डवत् प्रणाम करते हैं, सीता उन्हे रामाज्ञा में रहने का आदेश देती हैं। राम भरत तथा शत्रुघ्न से सुग्रीव एव विभीषण का परिचय कराते हैं, दोनो सुग्रीवादिक का यथोचित अभिवादन करते हैं।

एतदनन्तर भरत राम को राज्याभिषेकार्थ प्रतिक्षारत विषष्ठ विषयक सूचना देते हैं। राम विश्वामित्र का स्मरण कर प्रस्थान करते हैं। विसष्ठ तथा दशरथ की पित्नयों से उपचर्यमाण अरुन्धती प्रवेश करते हैं। विसष्ठ क्षमाशील, शरणागत रक्षक राम का स्मरण कर अपिरिमित आनन्दानुभूति करते हैं। विसष्ठ कौसल्या प्रभृति को रामादिक के आने का समाचार देते हैं। अरुन्धती कैकेयी को उद्विग्न देखकर कारण पूछती हैं। कैकेयी कलकदोषवश राम के समक्ष जाने से हिचिकिचाती हैं। अरुन्धती बताती हैं कि विसष्ठ ने अध्यात्म दृष्टि से जान लिया था कि उक्त कार्य माल्यवान् से प्रेरित हो मन्थरा मे प्रविष्ट शूर्पणखा ने सम्पादित किया था। सभी स्त्रियाँ राक्षसो की दुष्टता से आश्चर्यचिकित होती हैं। विसष्ठ इस मगलकाल मे उन्हे दुखी होने से विरत करते हैं। राम विसष्ठ—दर्शन से प्रसन्न होकर लक्ष्मण को बुलाते हैं। राम, लक्ष्मण के प्रणाम करने पर विसष्ठ उन्हे नीतिधर्म, सदाचरण्यन्यक्व उपदेश देते हैं। दोनो अरुन्धती को प्रणाम करते हैं, अरुन्धती उन्हे इष्टिसिद्ध का आशीर्वाद देती हैं। राम, लक्ष्मण के प्रणाम करने पर माताये उनका आलिगन कर आशीर्वाद देती हैं। सीता विसष्ठ को प्रणाम करती हैं। विसष्ठ उन्हे 'वीर प्रसवा' होने का आशीर्वाद

देते हैं। सीता के प्रणाम करने पर अरुन्धती उन्हे गले लगाकर पतिव्रता' का आशीर्वाद देती हैं। सीता श्वश्रुजन को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।

नेपथ्य मे पुरवासियों को उत्सव मनाने, कर्मचारीगण के सावधान रहने, राज्याभिषेकार्थ तैयारी आदि का विश्वामित्र द्वारा निर्देश दिया जाता है। वसिष्ठ रामराज्याभिषेकार्थ विश्वामित्र—आगमन हेतु राम को भाग्यशाली समझते हैं। सभी हर्षित होते हैं।

तदनन्तर विश्वामित्र शिष्योसहित प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र अपने उद्देश्य को पूर्ण देखकर अभिषेकार्थ प्रसन्न होते हैं। विसष्ठ विश्वामित्र के लोकोत्तर चिरत की प्रशसा करते हैं। विसष्ठ तथा विश्वामित्र परस्पर सत्कार करते हैं। विश्वामित्र दिव्यिष गण को रामराज्याभिषेकार्थ आदेश देते हैं, मुनि गण द्वारा उक्त कार्य सम्पन्न करने पर नेपथ्य मे दुन्दुभि शब्द सुनाई देता है। सभी आश्चर्यचिकत हो पुष्पवृष्टि देखते हैं। विसष्ठ इसे रामाभिषेकार्थ इन्द्र—समर्थन निर्दिष्ट करते हैं। अभिषेक के अनन्तर राम गुरुजनो को प्रणाम करते हैं। विसष्ठ तथा विश्वामित्र राम को भाइयो सहित राज्यभार—सम्भारणार्थ आदेश देते हैं, अन्य लोग अनुमोदन करते हैं।

तदनन्तर विश्वामित्र राम को सुग्रीव, विभीषण को विदा करने तथा पुष्पक विमान कुबेर के पास भेजने का निर्देश देते हैं, राम उक्त कार्य सम्पादित करते हैं। राम विश्वामित्र की कृपा से राजागण द्वारा पृथ्वी—पालन, राष्ट्रोन्नति की कामना करते हैं, विश्वामित्र उन्हे आशीर्वाद देते हैं, सभी प्रस्थान करते हैं।

तृतीय अध्याय

कथानक का गुल स्त्रतं, कशानक में गरिवतन एवं तत्तः गरिवर्तनां का औचित्य

# कथानक का मूल स्रोत, कथानक मे • रिवतन एवं तत्तद् परिवर्तनो का औचित्य

# कथानक का मूल स्रोत

प्रकृत रूपक का इतिवृत्त आदिकवि वाल्मीिक प्रणीत 'रामायण' के बालकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड पर्यन्त के कथानक पर आधारित है। अतएव रूपक से सम्बद्ध कथानक के मूलस्रोत पर प्रकाश डालना अपरिहार्य हो जाता है।

राजा दशरथ महात्मा ऋष्यश्रृग द्वारा सम्पादित पुत्रेष्टि याग के अनन्तर भगवान् विष्णु के अवतार राम तथा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार पुत्रो को प्राप्त करते हैं। रामादिक चारो भाई ज्ञानी एव सद्गुण सम्पन्न थे, उन्होने धनुर्वेद आदि की सम्यक् शिक्षा प्राप्त की थी।

महर्षि विश्वामित्र यज्ञप्रतिबन्धक सुबाहु तथा मारीच से आक्रान्त हो राम एव लक्ष्मण को अपने साथ लाते हैं। मुनि सरयू तट पर दोनो कुमारो को बला तथा अतिबला नाम से प्रसिद्ध मन्त्र प्रदान करते हैं। मार्ग मे ताटका—वन में पहुँचकर विश्वामित्र राम को ताटका द्वारा मलद एव करुष जनपदो के आक्रान्त किये जाने तथा उसके जन्म, विवाह, शाप आदि वृत्तान्तो से अवगत कराते हैं तथा जनपदरक्षार्थ राम को ताटका—वध हेतु आदेश देते हैं, वे राम को स्त्री—वध का औचित्य भी निर्दिष्ट करते हैं। महर्षि की आज्ञा शिरोधार्य कर राम तथा लक्ष्मण भीषणाकृति मायावी ताटका के साथ युद्ध करते हैं, अन्त मे राम उसका वध कर देते हैं। महर्षि विश्वामित्र ताटका—वध से सतुष्ट होकर राम को दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। राम के आग्रह करने पर विश्वामित्र उन अस्त्रो की सहार—विधि बताते

एतदनन्तर सभी सिद्धाश्रम मे प्रविष्ट होते हैं। सुबाहु तथा मारीच यर्ज्ञा क्रिक्ट कर उपस्थित होते हैं। राम—प्रयुक्त मानवास्त्र से आहत मारीच शत योजन दूर समुद्र मे गिर जाता है। राम आग्नेयास्त्र का सन्धान कर सुबाहु का वध करते हैं।

एतदनन्तर विश्वामित्र राम को जनक के यहाँ धर्म—यज्ञ मे सम्मिलित होने तथा शिवधनुर्दर्शनार्थ चलने के लिये कहते हैं। तीनो मिथिला जाने के लिये प्रस्थान करते हैं। मिथिला पहुँचकर राम एक निर्जन आश्रम प्रान्त देखकर विश्वामित्र से पूछते हैं। विश्वामित्र बताते हैं कि यह अहल्या का आश्रम है। देवराज इन्द्र से समागम करने वाली पत्नी अहल्या को ऋषि गौतम ने प्रस्तरभूत होने तथा इन्द्र को अण्डकोषरिहत होने का शाप दिया था। विश्वामित्र से आदिष्ट हो राम आश्रम मे प्रवेश करते हैं। अहल्या राम के दर्शनमात्र से शापमुक्त हो जाती हैं। रामादिक के अतिथ्यग्रहण के अनन्तर महर्षि गौतम अहल्या को स्वीकार कर पून तप आरम्भ करते हैं।

तदनन्तर मुनि विश्वामित्र, राम तथा लक्ष्मण राजा जनक के यज्ञमण्डप मे पहुँचते हैं। जनक विश्वामित्र का सत्कार करके राम एव लक्ष्मण का परिचय पूछते हैं। महर्षि विश्वामित्र जनक को दशरथ के पुत्र राम एव लक्ष्मण का परिचय देकर राक्षस—वध, अहल्या—साक्षात्कार, गौतम—समागम आदि वृत्तान्तो से अवगत कराते हैं तथा राम एव लक्ष्मण की माहेश्वरधनुर्दर्शनार्थ इच्छा बताते हैं। विश्वामित्र से माता का उद्धार—वृत्तान्त सुनकर अहल्या के ज्येष्ठ पुत्र शतानन्द राम का अभिनन्दन करते हैं तथा राम को महर्षि विश्वामित्र के पूर्वचरित से परिचित कराते हैं कि गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने पृथ्वी पर शासन करते समय महर्षि विश्वासित्र से कामधेनु गौ माँगा था, गौ के बलपूर्वक ले जाने पर विश्वामित्र की सेना का सहार किया। विश्वामित्र अपने सौ पुत्रो तथा सेना के नष्ट होने पर तपस्या कर शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके विसष्ठ के समक्ष उपस्थित हुए। विसष्ठ द्वारा ब्रह्मदण्ड से दमन किये जाने पर विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व—प्राप्ति के लिये तपस्या की। राजा त्रिशकु यज्ञसम्पादनार्थ विसष्ठ एव उनके पुत्रो के पास गये, उनके मना करने तथा शापवश चाण्डाल होकर त्रिशकु विश्वामित्र की शरण मे गये। विश्वामित्र ने ऋषिगण से यज्ञ करा कर त्रिशकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया, इन्द्र द्वारा लौटाने पर त्रिशकु विश्वामित्र द्वारा सृष्ट देवसर्ग मे निवास करने लगे। यज्ञ—पशु बनाये गये शुनशेप की मुनि ने रक्षा की तथा तपस्या मे विघनस्वरूप उपस्थित रम्मा को शाप देकर प्रस्तर बना दिया, कठोर तपस्या करके महर्षि विसष्ठ प्रमृति द्वारा 'ब्रह्मर्षिं सज्ञा देने

पर विश्वामित्र ने विसष्ठ का सत्कार किया। राजा जनक विश्वामित्र की परिक्रमा कर प्रस्थान करते हैं।

दूसरे दिन विश्वामित्र जनक से रामादिक की धनुर्दर्शनेच्छा प्रकट करते हैं। न्यासभूत शिवधनुष्, अयोनिजा सीता की कृषित भूमि से उत्पत्ति शिवधनुष्मंग विषयक प्रतिज्ञा, उक्त कृत्य में असफल नृपगण द्वारा मिथिला को एक वर्ष तक आक्रान्त करना, देवगण द्वारा जनक को चतुरिगणी सेना की प्राप्ति, सेना द्वारा पराभूत नृपगण का विभिन्न दिशाओं में पलायन आदि वृत्तान्तों से जनक विश्वामित्र को अवगत कराते हैं। विश्वामित्र की आज्ञा से राम प्रत्यञ्चाकर्षण कर शिवधुनर्मंग कर देते हैं। राजा जनक रामसीतापरिणयार्थ निश्चय कर मुनि विश्वामित्र से परामर्श करते हैं तथा दशरथ को निमन्त्रित करने के लिये मन्त्री गण को अयोध्या भेजते हैं। ब्रह्मिषयों एव सेना के साथ राजा दशरथ के मिथिला पहुँचने पर जनक उनका स्वागत करते हैं। साकाश्या नगरी में निवास करने वाले कुशध्वज ज्येष्ठ श्राता जनक का सन्देश प्राप्त कर समुपस्थित होते हैं। राजा दशरथ के निवेदन करने पर महर्षि विसष्ठ राजा जनक को सूर्यवश का परिचय देकर राम, लक्ष्मण के लिये सीता, उर्मिला का क्रमश वरण करते हैं, जनक इसका अनुमोदन करते हैं। मरत—माण्डवी, शत्रुष्टन—श्रुतकीर्ति के परिणय विषयक निर्णय हेतु जनक विश्वामित्र को स्वीकृति प्रदान करते हैं। राजा दशरथ द्वारा पुत्रों का नान्दीशाद्ध एव गोदान कार्य सम्पन्न किये जाने पर रामादिक चारों भाइयों का विवाह होता है।

एतदनन्तर विश्वामित्र अपने आश्रम में जाते हैं। जनक कन्याओं को प्रभूत धन देकर विदा करते हैं। दशरथादिक अयोध्यागमनार्थ प्रस्थान करते हैं। शिवधनुर्भंग—वृत्तान्त से क्रुद्ध होकर परशुराम मार्ग मे राम का वैष्णवधनुर्सन्धानार्थ आह्वान करते हैं। राम द्वारा धनुष् चढाकर मानमर्दन करने पर परशुराम राम से कश्यपमुनि को भूमि—दान, रात्रि में पृथ्वी पर निवास न करने की प्रतिज्ञा आदि पूर्व वृत्तान्त बताकर कहते हैं कि आप साक्षात् विष्णुरूप हैं। परशुराम के निवेदन करने पर राम उत्तम बाण छोड देते हैं। राम से पूजित होकर परशुराम महेन्द्र द्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा दशरथ पुत्र एव वधुओं सहित अयोध्या में प्रविष्ट होते हैं। भरत एव शत्रुघ्न मामा युधाजित् के साथ जाते हैं।

एतदनन्तर राजा दशरथ राम को युवराज बनाने का विचार कर नृपवर्ग एव प्रमुख व्यक्तियो से परामर्श करते हैं। ब्राह्मण, सेनापति तथा मन्त्री गण अभिषेक—प्रस्ताव का सहर्ष स्वागत करते हैं। राजा दशरथ वसिष्ठ, वामदेव प्रभृति को राज्याभिषेकसम्पादनार्थ आदेश देते हैं तथा राम को अभिषेक विषयक निर्णय बताते हैं। माता कौशल्या को उक्त वृत्तान्त बताकर राम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक विषयक निर्णय सुनकर मन्थरा कैकेयी को वरयाचनार्थ प्रेरित करती है। कैकेयी अप्रभावित-सी होकर राम के सद्गुणो की प्रशसा कर अभिषेक'-निर्णय का समर्थन करती है। मन्थरा राम-राज्य को भरत के लिये अनिष्टकारी बताकर पुन प्रेरित करती है। अन्त मे कैंकेयी 'राम-वनवास तथा भरत को राज्य' विषयक दो वर मॉगने का निश्चय कर कोपभवन मे प्रवेश करती है तथा दशरथ से उसे पूर्ण करने के लिये कहती है, दशरथ-प्रत्याख्यान सुनकर भी वह अपने निर्णय पर दृढ रहती है। सुमन्त्र राजाज्ञा से राम को भेजते हैं। महल मे प्रविष्ट हो दशरथ को चिन्तित देखकर राम कारण पूछते हैं। कैकेयी राम को वर-वृत्तान्त बताकर वनवासार्थ प्रेरित करती है। राम पिता के प्रतिज्ञापालनार्थ वनगमन का निश्चय करते हैं। राम से उक्त वृत्तान्त ज्ञात होने पर कौशल्या चेतनाशून्य होकर गिर जाती हैं। लक्ष्मण क्रोधित होकर राम को बलपूर्वक राज्याधिग्रहणार्थ प्रेरित करते हैं, किन्तु राम पित्राज्ञा-पालन को स्वधर्म बताकर लक्ष्मण को समझाते हैं। कौसल्या का राम के साथ वनगमनार्थ आग्रह का निषेध कर, राम उन्हे पतिधर्मपालनार्थ समझाते हैं तथा वन जाने के लिये अनुमति प्राप्त करते हैं। राम सीता को वनगमन का निश्चय बताकर उन्हे गृहवासार्थ समझाते हैं, किन्तु सीता के अत्यधिक आग्रह एव विलाप करने पर राम उन्हे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। सीता, राम तथा लक्ष्मण ब्राह्मणों को अपने आभूषण, रत्न, धन आदि का दान कर दशरथ से वनगमनार्थ आज्ञा मॉगते हैं। दशरथ शोकातुर हो राम को हृदय से लगाकर मूर्च्छित हो जाते हैं। कैकेयी सुमन्त्र के तीखे वचनो को सुनकर प्रभावित नहीं होती है। वसिष्ठ कैकेयी को सीता का वल्कलधारण विषयक अनौचित्य बताते हैं। रामादिक माता एव गुरुजनो को प्रणाम कर रथारूढ हो प्रस्थान करते हैं।

एतदनन्तर राजा दशरथ राम—वियोग से उद्विग्न हो पृथ्वी पर गिर जाते हैं तथा कैकेयी का परित्याग कर कौसल्या के भवन मे प्रविष्ट होते हैं। कौसल्या रामादिक की अवस्था सोचकर विलाप करती हैं, सुमित्रा कौसल्या को समाश्विसत करती हैं। राम पुरवासियों से भरत तथा महाराज दशस्थ के प्रति प्रेमभाव रखने का आग्रह करके उन्हें लौट जाने के लिये कहते हैं। पुरवासी राम के साथ

तमसा नदी के तट पर पहुँचते हैं। रामादिक उन्हे तट पर निद्रावस्था मे ही छोडकर प्रस्थान करते हैं। पुरवासी विलाप करते हैं तथा अयोध्या लौट जाते हैं।

एतदनन्तर श्रृगवेरपुर मे निषादराज गुह का आतिथ्य—सत्कार ग्रहण कर राम सुमन्त्र को अयोध्या प्रेषित करते हैं। रामादिक नौका से नदी पारकर वत्सदेश मे पहुँचते हैं। राम राजा दशरथ को मितभ्रमवश पुत्रत्याग विषयक उपालम्म देकर तथा कैकेयी से कौसल्या आदि माताओं के अनिष्ट की आशका कर लक्ष्मण को अयोध्या—प्रत्यावर्तनार्थ समझाते हैं, किन्तु लक्ष्मण द्वारा राम के साहचर्य को सर्वोपरि बताने पर राम उन्हे वनवासार्थ अनुमित प्रदान करते हैं।

एतदनन्तर रामादिक प्रयाग मे भरद्वाज मुनि के आश्रम मे जाते हैं। भरद्वाज मुनि अतिथि—सत्कार कर उन्हे चित्रकूट पर्वत पर निवासार्थ आदेश देते हैं। चित्रकूट पहुँचकर वे वाल्मीिक जी का दर्शन करते हैं। रामाज्ञा से लक्ष्मण वहाँ पर्णशाला निर्मित करते हैं। सभी कुटी मे प्रवेश करते हैं।

एतदनन्तर सुमन्त्र अयोध्या लौटकर पुरवासियों को राम—वृत्तान्त बताते हैं। पुरवासी विलाप करते हैं। दशरथ तथा कौसल्या मूर्च्छित हो जाते हैं। कौसल्या पुत्रविरह से उद्विग्न होकर दशरथ को उपालम्म देती हैं, दशरथ के अनुनय—विनय करने पर वह क्षमाप्रार्थना करती हैं। दशरथ कौसल्या को श्रवण—वध एव शापवृत्तान्त से अवगत कराकर प्राण त्याग देते हैं, रानियाँ पतिविरह से शोकातुर हो विलाप करती हैं। विसष्ठ भरत को बुलाने के लिये दूत को केकयदेश प्रेषित करते हैं। भरत तथा शत्रुघ्न अयोध्या मे प्रवेश करते हैं। माता कैकेयी से पिता की मृत्यु का समाचार जानकर भरत विलाप करते हैं तथा राम—वनवास—वृत्तान्त बताने पर कैकेयी की निन्दा करते हैं, माता कौसल्या के समक्ष स्वय को निर्दोष बताकर पिता का दाह—सस्कार करते हैं। भरत मन्त्री वर्ग के राज्यग्रहण विषयक प्रस्ताव को अस्वीकार कर राम—प्रत्यावर्तनार्थ निश्चय करते हैं तथा महर्षि विसष्ठ के राज्याभिषेक—प्रस्ताव को स्वीकार न करके राम के पास ससैन्य प्रस्थान करते हैं।

एतदनन्तर भरत निषादराज गुह एव भरद्वाज मुनि से मिलकर चित्रकूट जाते हैं। भरत का ससैन्य आगमन देखकर क्रुद्ध हुए लक्ष्मण को राम भरत के सद्गुणो का वर्णन कर शान्त करते हैं। राम भरत का राज्यग्रहणसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं तथा पिता की मृत्यु का वृत्तान्त ज्ञात होने पर विलाप करते हैं, जलाञ्जलि एव पिण्डदान करते हैं। राम, लक्ष्मण तथा सीता विसष्ठ एव

माताओं की चरणवन्दना करते हैं तथा उन्हें प्रणाम करते हैं। भरत रामप्रदत्त चरणपादुका को ग्रहण कर अयोध्या प्रस्थान करते हैं तथा निन्दग्राम में जाकर चरणपादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके राज्यकार्य आरम्भ करते हैं।

एतदनन्तर चित्रकूट में तपस्वी जन रामागमनवश खर प्रभृति राक्षसों से विघ्न की आशका कर आश्रम का परित्याग करते हैं तथा राम को अन्यत्र गमनार्थ परामर्श देते हैं। राम महर्षि अत्रि के आश्रम में जाकर आतिथ्य ग्रहण करते हैं, तापसी अनुसूया सीता से स्वयवर आदि प्रसग ज्ञात होने पर उन्हें वस्त्राभूषण प्रदान करती हैं।

एतदनन्तर रामादिक दण्डकारण्य मे प्रविष्ट होकर आश्रम प्रान्त मे तपस्वियों का आतिथ्य ग्रहण कर आगे बढते हैं। मार्ग मे विराध राक्षस सीता पर आसक्त हो उन्हें अक मे समाविष्ट कर लेता है। सीता की दुरवस्था देखकर राम एवं लक्ष्मण विराध की भुजाये काट देते हैं। राम लक्ष्मण को भूमि—खनन हेतु आदेश देते हैं। रामादिक को पहचान कर विराध अपना पूर्ववृत्तान्त बताता है कि वह तुम्बुरु नामक गन्धर्व था। रम्भा पर आसक्ति होने के कारण विलम्ब से आने पर कुबेरशापवशात् राक्षस हो गया था। वह अपने आहत वपु को भूमि मे निक्षित्त करने का आग्रह करता है, उन्हें शरभग मुनि के पास जाने का परामर्श देता है। मनोवाञ्छित मृत्यु प्राप्त होने पर विराध शापमुक्त हो अपने लोक को प्रयाण करता है।

एतदनन्तर रामादिक शरभग मुनि के आश्रम मे प्रवेश करते हैं। वहाँ शरभग मुनि से वार्तालाप करते हुए देवराज इन्द्र राम को देखकर रावण—वध के अनन्तर रामसमागम विषयक इच्छा प्रकट कर प्रस्थान करते हैं। राम को निवासार्थ सुतीक्ष्ण मुनि से मिलने के लिये कहकर महर्षि शरभग हव्याग्नि मे शरीरार्पण कर ब्रह्मलोक हेतु प्रयाण करते हैं। रामादिक महर्षि सुतीक्ष्ण से आदिष्ट हो अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं। अगस्त्य उन्हे दिव्यास्त्र प्रदान कर पञ्चवटी मे निवास करने का आदेश देते हैं। मार्ग मे गृधराज जटायु से समागम होता है। जटायु अपना परिचय देकर सीतारक्षार्थ वचन देता है। लक्ष्मणनिर्मित पर्णशाला मे राम सीता एव लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं।

एतदनन्तर रावण की भगिनी शूर्पणखा आश्रम मे जाकर राम एव लक्ष्मण से क्रमश प्रणय—निवेदन करती है तथा असफल होने पर सीता पर आक्रमण करती है। लक्ष्मण उसकी नासिका, कर्ण आदि विदीर्ण कर देते हैं। शूर्पणखा से उक्त वृत्तान्त ज्ञात होने पर आये खर, दूषण, त्रिशिरा तथा चौदह सहस्र राक्षसो का राम युद्ध के पश्चात् सहार करते हैं। अकम्पन द्वारा युद्धवृत्तान्त बताकर सीता—हरणार्थ प्रेरित किये जाने पर रावण मारीच के पास जाता है। मारीच उसे राक्षस—अनिष्ट बताकर लौटा देता है। शूर्पणखा रावण को राज्यकार्य से परागमुख रहने, राम का राक्षस—सहार कर दण्डकारण्य एव जनस्थान मे आधिपत्य को राक्षसो के लिये अहितकर बताकर राम एव लक्ष्मण के पराक्रम तथा सीता के सौन्दर्य का परिचय देती है। रावण मारीच को सीताहरणकार्य—सहायतार्थ अन्तत आदेश देता है। स्वर्णमृगरूपी मारीच के पीछे राम के जाने पर रक्षार्थ आह्वान सुनकर सीता लक्ष्मण को प्रेषित करती हैं। रावण परिव्राजक वेष मे आकर सीता का बलात् अपहरण करता है। मार्ग मे जटायु रावण की निन्दा कर आक्रमण करता है, अन्त मे जटायु आहत हो गिर जाता है। सीता रावण के दुराचार की निन्दा करती है तथा मार्ग मे वानरो को देखकर अपना वस्त्र एव आभूषण गिराती हैं। रावण लका पहुँचकर सीता को अन्त पुर मे ले जाता है। सीता द्वारा भार्या—प्रस्ताव अस्वीकार करने पर राक्षसियाँ रावणाज्ञा से सीता को अशोक वाटिका मे ले जाकर डराती हैं।

एतदनन्तर राम तथा लक्ष्मण अनिष्ट की आशका कर आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहाँ सीता को न पाकर व्यथित होते हैं। राम विलाप करते हैं तथा वृक्षो एव पशुओं से सीताविषयक प्रश्न करते हैं। राम तथा लक्ष्मण मृग के सकेत से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, सीता के आभूषण आदि देखते हैं। शोकातुर राम को लक्ष्मण समाश्वसित करते हैं। मार्ग में पिक्षराज जटायु रावण द्वारा सीताहरण विषयक समाचार देकर प्राण त्याग देता है। राम जटायु का दाहसस्कार करते हैं।

एतदनन्तर राम, लक्ष्मण क्रीञ्चारण्य नामक गहन वन को पार मतग मुनि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ एक पर्वत की कन्दरा से निर्गत अयोमुखी राक्षसी लक्ष्मण से प्रणय—निवेदन कर परिणय— प्रस्ताव रखती है तथा उन्हें भुजाओं में समाविष्ट कर लेती है, लक्ष्मण द्वारा नासिका, कर्ण एव स्तन काट देने पर घोरनिनाद करती हुयी भाग जाती है।

एतदनन्तर राक्षस कबन्ध अपनी भुजाओ मे राम एव लक्ष्मण को बलात् समाविष्ट कर लेता है। रामादिक द्वारा भुजा काट दिये जाने पर कबन्ध उन्हे अपना पूर्ववृत्तान्त बताता है कि वह महर्षि स्थूलिशरा के शाप से राक्षस तथा इन्द्र के वज—प्रहार से आहत हो कबन्धमात्राविशष्ट था। रामादिक द्वारा न्यक्क्ष्क्कार के अनन्तर कबन्ध दिव्य पुरुष के रूप मे प्रकट होकर सीताहरण वृत्तान्त ज्ञात होने

पर उन्हे सुग्रीव—मैत्री का परामर्श देता है। वह बताता है कि सुग्रीव के ज्येष्ठ भ्राता वाली ने क्रोधित हो उसे गृह से निकाल दिया है, सम्प्रति सुग्रीव पम्पासरोवर पर्यन्त विस्तीर्ण ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करते हैं। कबन्ध रामादिक को ऋष्यमूक एव पम्पा सरोवर का मार्ग निर्दिष्ट कर तथा मतग मुनि के वन एव आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करता है।

एतदनन्तर राम तथा लक्ष्मण पम्पा सरोवर के निकट सिद्धतपस्विनी वृद्धा शबरी के आश्रम में प्रविष्ट होते हैं। शबरी उनका आतिथ्य—सत्कार कर प्रज्विलत हव्याग्नि में शरीरार्पण कर स्वर्गलोक को प्रयाण करती है। राम पम्पा नामक पुष्किरणी के रमणीक स्थल को देखकर सीता का स्मरण कर विलाप करते हैं, लक्ष्मण उन्हें समाश्विसत करते हैं।

सुग्रीव तथा अन्य वानर राम एव लक्ष्मण को ऋष्यमूक पर्वत की ओर आते हुए देखकर उन्हे वाली का पक्षपाती समझकर भयभीत हो जाते हैं। हनूमान् यहाँ मलय पर्वत पर वाली-आगमन का निराकरणब्दरामादिक से वन—आगमन का कारण पूछकर अपना एव सुग्रीव का परिचय देते हैं। लक्ष्मण राम-निदेश से हनूमान् को वनागमन, सीताहरण आदि पूर्ववृत्तान्त बताकर सुग्रीवसहायतार्थ आकाक्षा व्यक्त करते हैं। हनूमान् उन्हे समाश्विसत कर सुग्रीव के निकट ले जाकर सुग्रीव को उनका सम्यक् परिचय देते हैं। राम तथा सुग्रीव प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा कर मित्रता करते हैं। राम सुग्रीव से वाली द्वारा राज्य एव पत्नी का ग्रहण सुनकर वालीवधार्थ आश्वस्त करते हैं। सुग्रीव के पास सीता का आभूषण देखकर राम शोकातुर हो जाते हैं। सुग्रीव रामसहायतार्थ वचन देता है तथा वाली द्वारा एक राक्षस-वध के समय सुग्रीव को कन्दरा के बाहर नियुक्त करना, एक वर्ष के अनन्तर रक्तस्राव देख उन्हे मृत समझकर सुग्रीव का वापस आकर राज्यकार्यसम्भारण, वाली का राक्षसवध करके तथा आकर सुग्रीव-कथन पर विश्वास न कर राज्यनिष्कासन, वाली द्वारा दुन्दुमि दैत्य का वध कर उसके मृत शरीर को मतग वन मे प्रक्षेपण, मतगमुनि का इस वन मे प्रविष्ट होने पर वध्य होने का वाली को शाप, सम्प्रति सुग्रीव का ऋष्यमूक पर्वत पर निवास आदि घटनाक्रम से राम को अवगत कराता है। राम-पराक्रम के प्रति सशकित हो सुग्रीव राम को वाली द्वारा सप्ततालवृक्षभेदन प्रसग बताकर वृक्षभेदन तथा दुन्दुभिअस्थिप्रक्षेपण हेतु कहता है। राम दुन्दुभि के अस्थिसमूह का अंगुष्ठ से स्पर्श कर दस योजन दूर प्रक्षेपित करते हैं तथा सप्तताल वृक्षो का भेदन करते हैं। राम से आदिष्ट हो सुग्रीव किष्किन्धा में प्रविष्ट हो वाली का युद्धार्थ आह्वान करता है, किन्तु वाली से परास्त हो मतग वन मे भाग जाता है। राम सुग्रीव के कण्ठ मे अभिज्ञानार्थ गजपुष्पी लता निक्षेपित कर युद्धार्थ पुन प्रेषित करते हैं। वाली तारा का सुग्रीव एव राम से मैत्री विषयक परामर्श अस्वीकार कर सुग्रीव से युद्ध करता है। राम सुग्रीव को युद्ध मे दुर्बल देखकर धनुष् पर बाण का सन्धान करके वाली का वध करते हैं। वाली आहत होकर पृथ्वी पर गिर जाता है तथा राम की अधर्माचरणार्थ निन्दा करता है। राम द्वारा दण्डौचित्य निर्दिष्ट किये जाने पर वाली क्षमा प्रार्थना करता है तथा अगदरक्षार्थ निवेदन करता है। हनूमान् विलाप करती हुई तारा को समझाते हैं, तारा सती होने की इच्छा प्रकट करती है। वाली सुग्रीव को राज्य—भार सौंपकर अगद को सुग्रीव के अधीनस्थ कर प्राण त्याग देता है। तारा विलाप करती है। शोकातुर हो प्राण त्यागने के लिये तत्पर सुग्रीव तथा उद्विग्न तारा को राम समाश्वसित करते हैं। राम से आदिष्ट हो अगद वाली का दाह—सस्कार कर जलाञ्जलि देते हैं। राम—निदेश से सुग्रीव एव अगद का अभिषेक होता है।

एतदनन्तर राम तथा लक्ष्मण प्रस्रवण पर्वत पर स्थित एक कन्दरा मे निवास करते हैं। राज्यप्राप्ति के अनन्तर राम-कार्य से सुग्रीव को विमुख देखकर हनूमान् उन्हे परामर्श देते हैं। सुग्रीव वानर सेना को एकत्रित होने का आदेश देते हैं। सीताविरह से उद्विग्न होकर राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजते हैं। लक्ष्मण विलम्ब होने से रुष्ट होकर किष्किन्धा जाते हैं। अगद से लक्ष्मण-रोष का वृत्तान्त ज्ञात होने पर चिन्तामग्न सुग्रीव को हनूमान् समझाते हैं। लक्ष्मण के महल मे प्रविष्ट होने पर सुग्रीव कोपशमनार्थ तारा को प्रेषित करते हैं। तारा लक्ष्मण का कोपशमन कर उन्हे अन्त पुर मे लाती है। सुग्रीव लक्ष्मण से क्षमाप्रार्थना कर हनूमान को वानर सेना सग्रहार्थ दूत भेजने का आदेश देते हैं। समस्त वानर किष्किन्धा प्रस्थित होते हैं। सुग्रीव से सैन्यसग्रहप्रयत्न सुनकर राम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वानर सेना के आने पर सुग्रीव रामाज्ञानुसार वानरों को सीतान्वेषण हेतु चारो दिशाओं में प्रेषित करते हैं। राम हनूमान् को स्वानामािकत अंगूठी प्रदान करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित वानर सीता का अन्वेषण करते हैं। मार्ग मे एक कन्दरा मे निवास करती हुई तपस्विनी स्वयप्रभा हन्मान् को अपना परिचय देती है तथा हनूमान् से राम एव लक्ष्मण का परिचय तथा सीता-हरण-वृत्तान्त ज्ञात होने पर अपने प्रभाव से वानरो को कन्दरा से बाहर निकाल देती है। प्रत्यावर्तन-अवधि पूर्ण होने पर सुग्रीव के भय से आक्रान्त हो अगद प्रभृति वानर प्राणपण हेतु तत्पर होते हैं। हनूमान् अगद को राज्यग्रहण विषयक वञ्चना देकर अपने साथ ले जाते हैं। सम्पाति अगद से जटायुवध का वृत्तान्त ज्ञात होने पर अपने पंख के दग्ध होने की घटना बताता है तथा लकाधिपति रावण द्वारा

सीताहरण की सूचना देता है। सम्पाति रावण-पराक्रम का सकेत देकर, अनुज जटायु को जलाञ्जलि अर्पित कर, वानरो को पंख-दग्ध विषयक आत्मकथा बताता है तथा नूतन पंख से युक्त हो वानरों को उत्साहित कर प्रस्थित होता है। वानर दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होते हैं।

समुद्रलघनार्थ अगद एव जाम्बवान् परस्पर विचार—विमर्श कर हनूमान् को भेजने का निर्णय करते हैं। जाम्बवान् हनूमान् को उनकी जन्मकथा बताकर समुद्रलघन हेतु प्रेरित करते हैं। हनूमान् सुरसा—विजय तथा सिहिका—वध के अनन्तर लका मे प्रविष्ट हो सीतान्वेषण करते हुए अशोकवाटिका मे पहुँचते हैं। वहाँ सीता द्वारा रावण की कामभावना अस्वीकार करने पर रावण उन्हें दो माह का समय देकर लौट जाता है। राक्षसियों द्वारा वधार्थ धमकी देने पर सीता प्राणत्यागार्थ निश्चय करती है, राम—विजय तथा राक्षस—पराभव विषयक स्वप्न का उल्लेख कर त्रिजटा सीता को समाश्वसित करती है। हनूमान् सीता को अभिज्ञानस्वरूप मुद्रिका देकर साथ चलने का प्रस्ताव रखते हैं, सीता उक्त प्रस्ताव अस्वीकार कर हनूमान् को चूडामणि प्रदान करती हैं। हनूमान् वृक्ष, लता एव पर्वत को क्षिति पहुँचाकर प्रमदा वन का विध्वस करते हैं तथा रावण—प्रेषित किकर प्रभृति राक्षस गण तथा अक्षकुमार का वध करते हैं। इन्द्रजित् युद्ध कर हनूमान् को दिव्यास्त्रों से आवेष्टित कर रावण की समा मे प्रविष्ट होते हैं। विभीषण का दूतवधानौचित्य विषयक परामर्श अस्वीकार कर रावण पूँछ जलाने का आदेश देते हैं। हनूमान् लका नगरी को भस्मसात् कर तथा सीता से मिलकर प्रस्थित होते हैं।

हनूमान् से सीता की दयनीय अवस्था सुनकर अगद के युद्धार्थ उत्तेजित होने पर जाम्बवान् उन्हें विरत करते हैं। वानरगण किष्किन्धा नगरी पहुँचते हैं। राम हनूमान् से सीता की चूडामणि प्राप्त होने पर भावविह्वल हो जाते हैं। हनूमान् राम को लका के दुर्ग, सैन्यशक्ति से अवगत कराकर सद्य प्रस्थानार्थ निवेदन करते हैं। मन्त्री वर्ग रावण को रावण, इन्द्रजित्—पराक्रम तथा राम—पराजय का सप्रत्यायन कराते हैं, विभीषण सीता को लौटाने का आग्रह करते हैं, कुम्भकर्ण सर्वप्रथम रावण के दुष्कर्म की निन्दा करता है, किन्तु शत्रुसहारार्थ वचन देता है। रावण महापार्श्व की सीतारमणोपभोग विषयक परामर्श का शापवशात् निराकरण करता है। इन्द्रजित् द्वारा बल, पराक्रम एव धैर्य विषयक उपहास किये जाने पर विभीषण राम के आश्रय मे आते हैं। राम मन्त्रियो से परामर्श कर विभीषण से मित्रता करते हैं तथा रावण की शक्ति ज्ञात होने पर विभीषण को रावण का वध कर लका राज्य को

प्रदान करने का वचन देते हैं। विभीषण से सेतु—निर्माणार्थ परामर्श कर समुद्र के तट पर उपवेशन करते हैं।

एतदनन्तर रावण द्वारा प्रेषित शुक राम के सैन्यसग्रह आदि का अवलोकन करता है, वानरों से सत्रस्त हो राम के समक्ष रक्षार्थ निवेदन करता है, राम उसे लका प्रेषित करते हैं। प्रायोपवेश के तीन दिन के पश्चात् समुद्र का दर्शन न होने पर राम बाणसन्धानार्थ उद्यत होते हैं। समुद्र दिव्य रूप में प्रकट हो नल द्वारा शत योजन विस्तीर्ण सेतुनिर्माण का परामर्श देते हैं। सेतु निर्मित होने पर राम वानर सेनासहित सागर—सस्तरण कर लका पहुँचते हैं।

राम लका पर आक्रमणार्थ सेना की व्यूहरचना हेतु आदेश देते हैं। शुक से राम की प्रबल सैन्यशक्ति का वर्णन सुनकर रावण अपने बल, पराक्रम विषयक आत्मश्लाघा करता है। विभीषण रावण द्वारा वानर के रूप मे प्रेषित शुक तथा सारण को पहचान लेते हैं, राम की कृपा से लका पहुँचकर शुक एव सारण रावण से राम के पराक्रम की प्रशसा कर संवाहन्द्रध्यार्थ निवेदन करते हैं, दोनो सुग्रीव एव हनूमान्, राम तथा लक्ष्मण आदि का परिचय देकर वानर सेना के परिमाण का निरूपण करते हैं। रावण क्रुद्ध होकर शुक तथा सारण को सभा से निष्कासित कर देता है। गुप्तचर रामकृपावश छूटकर लका पहुँचते हैं। रावण द्वारा राम का मायारचित कटा मस्तक दिखाने पर सीता सप्रत्यय कर विलाप करती हैं। रावण सभा मे जाकर मन्त्री गण से युद्ध विषयक परामर्श कर उद्यत होता है। सरमा सीता को रावण—माया बताकर राम की विजय के प्रति आश्वस्त करती है। रावण माल्यवान् का राम—सन्धि विषयक प्रस्ताव अस्वीकार कर नगररक्षार्थ प्रबन्ध कर अन्त पुर मे प्रविष्ट होता है।

एतदनन्तर राम विभीषण से लका का रक्षा—प्रबन्ध ज्ञात होने पर द्वारो पर सेनापितयों को आक्रमणार्थ नियुक्त करते हैं। राम प्रमुख वानरो सिहत सुवेल पर्वत पर चढकर रात्रि व्यतीत करते हैं तथा लका नगरी का निरीक्षण करते हैं। सुग्रीव सुवेल पर्वत से कूदकर रावण के साथ मल्ल युद्ध आरम्भ करते हैं, राम सुग्रीव को विरत करते हैं। राम ससैन्य लका पहुँचकर आक्रमणार्थ तत्पर होते हैं। राम का दूत अगद रावण की सभा मे प्रविष्ट हो युद्धार्थ आह्वान करता है। दोनो सेना मे भयकर युद्ध आरम्भ हो जाता है। राम राक्षसो का वध करते हैं। अगद द्वारा रथ एव अश्व नष्ट करने पर इन्द्रजित् अदृश्य होकर राम तथा लक्ष्मण को बाणो से आवृत करता है, वानर गण शोकाकुल हो

जाते हैं। राक्षसियाँ रावणाज्ञा से सीता को युद्धभूमि में ले जाती हैं, सीता विलाप करती हैं। त्रिजटा सीता को राम एव लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाती हैं। राम चैतन्य हो लक्ष्मण के लिये उद्विग्न होते हैं। गरूड दोनों को नागपाशास्त्र से मुक्त करते हैं।

एतदनन्तर धूम्राक्ष, वजदष्ट्र, अकम्पन, प्रहस्त प्रभृति योद्धाओं के वीर गति को प्राप्त होने पर रावण स्वय युद्धार्थ प्रस्थित होता है, रावण सुग्रीव को अचेत कर देता है, हनूमान से युद्ध करता है, नील को मूर्च्छित कर देता है तथा लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार कर मूर्च्छित कर देता है, किन्तु राम से पराभूत हो लका मे प्रविष्ट होता है तथा पराजय से उद्विग्न हो कुम्भकर्ण को जगाता है। कुम्भकर्ण रावण को कुकृत्य विषयक उपालम्भ देता है, अन्तत युद्धभूमि मे आकर वानर सेना का सहार करता है, अगद वानरों को समाश्वसित कर लौटाते हैं। राम युद्ध कर कूम्भकर्ण का वध करते हैं। अगद एव हनूमान्, नील, ऋषभ क्रमश नरान्तक, देवान्तक और त्रिशिरा, महोदर तथा महापार्श्व का वध करते हैं। इन्द्रजित् ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर वानरसेना सहित राम तथा लक्ष्मण को मूर्च्छित कर देता है। जाम्बवान् से आदिष्ट हो कर हनूमान् हिमालय पर्वत से दिव्यौषधियो का पर्वत लाते हैं, औषधि के गन्ध से सभी पुन स्वस्थ होते हैं। इन्द्रजित हनूमान तथा अन्य वानरो के समक्ष माया-रचित सीता का वध करता है, हनूमान् उसे उपालम्भ देते हैं। हनूमान् तथा अन्य वानर राक्षसो से युद्ध करते हैं। हनूमान् राम के पास जाते हैं, इन्द्रजित् निकुम्भिला मन्दिर मे जाकर होम करता है। राम सीता के वध का वृत्तान्त ज्ञात होने पर मूर्च्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण उन्हे धैर्य बॅधाकर युद्धार्थ उद्यत करते हैं। विभीषण इन्द्रजित्कृत मायारहस्य का प्रकाशन कर सीता के जीवित होने का सप्रत्यय कराते हैं तथा लक्ष्मण को ससैन्य निकृम्भिला मन्दिरगमनार्थ निवेदन करते हैं। लक्ष्मण इन्द्रजित् से द्वन्द्व-युद्ध कर उसके सारिथ का वध करते हैं तथा इन्द्रजित को बाण के प्रहार से विदीर्ण कर सहार करते हैं। इन्द्रजित्-वध-वृत्तान्त ज्ञात होने पर राम लक्ष्मण का कण्ठालिगन करते हैं। रावण पुत्रशोक से उद्विग्न हो सीतावधार्थ उद्यत होता है, सुपार्श्व रावण को उक्त कार्य से विरत करता है।

एतदनन्तर राम तथा रावण मे भयकर युद्ध आरम्म हो जाता है। रावण शक्ति—प्रहार से लक्ष्मण को मूर्च्छित कर पलायित हो जाता है। राम विलाप करते हैं। सुषेण द्वारा हनूमान्—आनीत औषधि—प्रयोग से लक्ष्मण चेतनावस्था मे आते हैं। राम इन्द्र—प्रेषित रथ पर आरूढ हो रावण से युद्ध करते हैं। सारथि द्वारा आहत रावण को युद्धभूमि से बाहर ले जाने पर रावण सारथि को फटकारता

है। सारिथ पुन रावण को रणभूमि में ले जाता है, अगस्त्य मुनि राम को विजय प्राप्ति के लिये आदित्यहृदय पाठ विषयक सम्मति देते हैं। सारिथ मातिल से प्रेरित होकर राम ब्रह्मास्त्र का सन्धान कर रावण का सहार करते हैं तथा शोकातुर विभीषण को समाश्वसित कर रावण के अन्त्येष्टि—सस्कारार्थ आदेश देते हैं। मन्दोदरी तथा अन्य स्त्रियाँ विलाप करती हैं।

राम—निदेश से लक्ष्मण विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं। हनूमान् अशोकवाटिका मे जाकर सीता को राम का रावण—वध विषयक सन्देश निवेदन करते हैं। रामाज्ञा से विभीषण सीता को राम के समक्ष लाते हैं। राम परपुरुषगृह मे निवास करने के कारण सीता का तिरस्कार करते हैं। सीता राम को उपालम्भ देकर सतीत्त्वपरिशुद्ध्यर्थ अग्नि मे प्रविष्ट होती हैं। राम अग्निदेव से प्रमाणित सीता को सहर्ष स्वीकार करते हैं। राम के आग्रह करने पर इन्द्र मृत वानरों को जीवित कर देते हैं।

राम विभीषण तथा सुग्रीव वानरगण, सीता एव लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर पर आरूढ हो अयोध्या प्रस्थान करते हैं। मार्ग मे राम सीता को युद्धभूमि, प्रमुख राक्षसो का वधस्थल, सेतु-निर्माण, विभीषण-समागम, वाली-वध आदि पूर्व वृत्तान्तो से अवगत कराते हैं। किष्किन्धा आने पर राम से आदिष्ट हो सुग्रीव तारा एव प्रमुख वानर स्त्रियो को विमान पर आरूढ करते हैं। राम सीता को सुग्रीव-मैत्री, सीता-हेतु विलाप, शबरी-दर्शन, कबन्ध-वध, जटायु-मृत्यु, खर प्रभृति का सहार, पर्णशाला-निर्माण, महर्षि अगस्त्य, सुतीक्ष्ण तथा शरभग मुनि का आश्रम, विराध-वध, अत्रि मुनि का आश्रम तथा अनुसूया-सीता-समागम, चित्रकूट पर भरत आगमन, श्रृगवेरपुर मे निषाटकाळ्या से समागम, अयोध्या आदि वृत्तान्तो से अवगत कराते हैं। राम भरद्वाज आश्रम पर उतरकर महर्षि से मिलते हैं। हनूमान् निषादराज गुह तथा भरत को रामागमन की सूचना देते हैं। हनुमान भरत को वनवास के वृत्तान्त से परिचित कराते हैं। भरत रामस्वागतार्थ अयोध्या को सुसिजित करने का आदेश देकर निन्दग्राम में पहुँचते हैं। भरत राम को साष्टाग प्रणाम करते हैं, राम उन्हे हृदय से लगाते हैं। लक्ष्मण भरत को तथा भरत सीता को प्रणाम करते हैं। भरत अगद, नील प्रभृति वानरो का आलिगन करते हैं। भरत सुग्रीव एव विभीषण का अभिवादन कर उनकी प्रशसा करते हैं। शत्रुघ्न राम एव लक्ष्मण तथा सीता को प्रणाम करते हैं। राम माताओ का अभिवादन कर राजपुरोहित वसिष्ठ के पास जाते हैं। अयोध्यावासी राम का स्वागत करते हैं। भरत राम को राज्य लौटाते हैं। समस्त वानर तथा विभीषण भरत का प्रेम देखकर अश्रु प्रवाहित करते हैं। राम

भरतादिक के साथ भरत के आश्रम में पहुँचते हैं, तत्पश्चात् पुष्पक विमान को कुबेर के पास जाने का आदेश देते हैं। भरत राम से निवेदन कर आदिष्ट हो राज्याभिषेक—सम्पादनार्थ आदेश देते हैं। सभी अयोध्या में प्रविष्ट होते हैं। राम पिता के भवन में पहुँचकर माताओं का अभिवादन करते हैं तथा सुग्रीव को भवन प्रदान करने के लिये भरत को आदेश देते हैं। विसष्ठ प्रभृति ऋषिगण राम का अभिषेक करते हैं। राम से हनूमान् एव सुग्रीव, विभीषण तथा वानर गण सत्कृत हो यथास्थान प्रस्थित होते हैं। राम सर्वप्रथम लक्ष्मण को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, किन्तु लक्ष्मण के मना करने पर भरत को युवराज बनाते हैं। राम भाइयो सिहत एकादश सहस्र वर्ष पर्यन्त पृथ्वी पर शासन करते हैं।

## कथानक में परिवर्तन एव तत्तद् परिवर्तनों का औचित्य

इतिवृत्त के सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष का विवेचन अपरिहार्य है— कथानक का औचित्य। जो जिसके अनुरूप हो, वह उचित कहा जाता है तथा उचित का भाव ही 'औचित्य' कहलाता है। वस्तुत काव्य जगत् में आचार्यों ने काव्य की एक सरिण निश्चित की है, उसका यथावत् अनुकरण उचित है, उससे इतर अनुचित है, सदोष है। काव्य में रस, अलकार गुणादिक का उचित सिन्नवेश न होना अनौचित्य है यथा — मेखला कण्ठ में धारण करने पर हास्यास्पद प्रतीत होती है।

आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार 'औचित्य' रसिद्ध काव्य की आत्मा है। आचार्य आनन्दवर्धन के मत मे अनौचित्य रसभग का कारण है। प्रसिद्ध औचित्य का उपनिबन्धन रस की सबसे बड़ी परा विद्या है। किव जब काव्य का प्रणयन करता है, तो उसे 'रस' का अनवरत ध्यान रहना चाहिए। ऐतिहासिक घटना के वर्णन मात्र से सहृदय आकृष्ट नहीं होता है, कथानक सरस होना चाहिए, एतदर्थ किव को अपने काव्य मे रसापकर्षक तत्त्वों का परिहार करना चाहिए तथा रसपोषक तत्त्वों

उचित प्राहुराचार्या सदृश किल यस्य तत्।
 उचितस्य च यो भावस्तदौचित्य प्रचक्षते।। –औचित्यविचारचर्चा कारिका ७

<sup>(</sup>क) औचित्येन विना रुचि प्रतनुते नालकृतिर्नोगुणा ।। –वही कारिका ६ का उदाहरण

<sup>(</sup>ख) अदेशजो हि वेषस्तु न शोभा जनयिष्यति। मेखलोरसि बन्धे च हास्यायेवोपजायते।। —नाटयशास्त्र २२/७१

औचित्य रसिसद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्।। –औचित्यविचारचर्चा कारिका प्

अनौचित्यादृते नान्यद्रसभगस्य कारणम्।
 प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा।। —ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत, पृ० १००

का सिन्नवेश करना चाहिए। काव्य का परम प्रयोजन है — 'रत्यादिक भावो के आस्वादन से समुद्भूत विगलित वेद्यान्तर आनन्द की अनुभूति'। यह प्रयोजन इतिवृत्त के प्रणयन मात्र से सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि वह प्रयोजन तो इतिहास से भी सिद्ध हो सकता है। किव रसिसद्धवर्थ कितपय घटनाक्रमों का सक्षेप करता है तो कहीं विस्तार तथा अन्यत्र मौलिक कल्पना। किन्तु तथ्यों को नये रूप में प्रस्तुत करते समय किव को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कल्पना रस के अनुकूल हो तथा इतिहासगत वस्तुतत्त्व से भिन्न न हो। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो घटनाक्रम नायक अथवा रस के प्रतिकूल हो उसे या तो छोड़ देना चाहिए अथवा परिवर्तित कर देना चाहिए। अथवा परिवर्तित कर देना चाहिए।

महावीरचिरतम् की कथावस्तु का सम्बन्ध राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक पर्यन्त वृत्तान्त से है। महाकि भवभूति ने रामायण मे रामचिरत से सम्बद्ध यत्र—तत्र विस्तीर्ण घटनाक्रमो को परस्पर तर्कसगत रूप से सुसम्बद्ध करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। कि ने अन्वितित्रय तथा रगमच पर नाट्यप्रस्तुति के पिरेप्रेक्ष्य मे मूलकथा के घटनास्थल तथा घटनाक्रम मे आमूलचूल परिवर्तन कर अपने नाटक को सर्वथा मौलिकता प्रदान की है। नाटक की प्रस्तावना से ही स्पष्ट है कि कि का उद्देश्य वीर तथा अद्भुत रस से परिपूर्ण कथानक द्वारा सहृदयो का मनोरञ्जन करना है —

अप्राकृतेषु पात्रेषु यत्र वीर स्थितो रस। भेदै सूक्ष्मैरभिव्यक्तै प्रत्याधार विभज्यते।।

अपि च

तेनेदमुदधृयजगत्त्रयमन्युमूलमस्तोकवीरगुरुसाहसमद्भुत च। वीराद्भुतप्रियतया रघुनन्दनस्य धर्मद्रुहो दमयितुश्चरित निबद्धम्। ध

किवना काव्यमुपिनबध्नता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भिवतव्यम्। तत्रेतिवृत्ते यदि रसाननुगुणा स्थिति पश्येत्तदेमा
 भडक्त्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुण कथान्तरमुत्पादयेत्। निह कवेरितिवृत्तमात्रिनर्वाहेण किञ्चित्प्रयोजनम्,
 इतिहासादेव तित्सद्धे। —ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत पृ० ११४

सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादय ।
 कथाश्रया न तैर्योज्या स्वेच्छा रसिवरोधिनी । ।
 तेषुहि कथाश्रयेषु तावत्स्वेच्छैव न योज्या । यदुक्तम् – कथामार्गे न चाल्पोऽप्यतिक्रम । स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसिवरोधिनी न योज्या । –वही तृतीय उद्योत पृ० १११

यत्स्यादनुचित वस्तु नायकस्य रसस्य वा।
 विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्।। –साहित्यदर्पण ६/५०

४ महावीरचरितम् १/३

५ वही १/६

अपि च

विजयिसहजमस्त्रैर्वीर्यमुच्छ्राययिष्यञ्जगदुपकृतिबीज मैथिलीं प्रापयिष्यन्। दशमुखकुलघातश्लाघ्यकल्याणपात्र धनुरनुजसहाय रामदेव निनाय।।

इस मन्तव्य की पुष्टि प्रकृत रूपक के शीर्षक 'महावीरचरितम्' से भी होती है। नाटक मे 'रामचरित' उपनिबद्ध है, अतएव इसका नामकरण 'रामचरितम्' किया जा सकता था अथवा अन्य कृति 'उत्तररामचरितम्' को ध्यान मे रखते हुए 'पूर्वरामचरितम्' किया जा सकता था। राम के स्थान पर महावीर' पद के प्रयोग से स्पष्ट है कि किव को नायक राम के चिरत के 'महासत्त्व सम्पन्न पक्ष का उद्घाटन ही अभीष्ट है। भवभूति ने अन्य पात्रो परशुराम, हनूमान् लक्ष्मण, विसष्ठ वाली प्रभृति के लिये भी यथास्थान महावीर' अथवा 'वीर' पद प्रयुक्त किया है, अतएव नाटक का नामकरण सामान्य अर्थ मे हुआ है, फिर भी ये समस्त पात्र प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राम का अधिकाधिक चारित्र्योत्कर्ष करते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे नाटक का अगी रस वीर होगा तथा वीर के आनुषिक रस के रूप मे अद्भुत रस की सृष्टि होगी।'

महावीरचरितम् के कथानक मे उपस्थापित परिवर्तन एव तत्तद् परिवर्तनो के औचित्य का सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है —

#### अहल्योद्धार

मूल आख्यान मे मुनि विश्वामित्र यज्ञ सम्पन्न कर राम तथा लक्ष्मण के साथ मिथिला प्रस्थित होते हैं। मार्ग मे 'अहल्याश्रम' आने पर राम अहल्या का शाप—वृत्तान्त ज्ञात होने पर आश्रम मे प्रविष्ट होते हैं। अहल्या राम के दर्शन से शापमुक्त हो जाती हैं तथा ऋषि गौतम पत्नी अहल्या को स्वीकार कर पुन तप करने जाते हैं।

प्रकृत रूपक में उपर्युक्त प्रसग विश्वामित्र के सिद्धाश्रम पर उपनिबद्ध है। यज्ञावसर पर राम, लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र लाते हैं, यहीं निमन्त्रित किन्तु स्वय यज्ञप्रवृत्त राजा जनक द्वारा प्रेषित अनुज कुशध्वज सीता तथा उर्मिला के साथ समुपस्थित होते हैं। एतदनन्तर नेपथ्य से राम के तेज

महटीक्लाद्ध्य १/६

श्रृगाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः।
 वीराच्येवाव्भुतोत्पत्तिबीभत्साच्य भयानक।। –नाद्यशास्त्र ६/३६

प्रभाव से अहल्या की शापमुक्ति की सूचना दी जाती है। इस घटना से प्रभावित होकर कुशध्वज रामसीतापरिणयार्थ विचार करते हैं, सीता राम के व्यक्तित्व से प्रभावित होती हैं।

कवि ने अहल्योद्धार-प्रसग के सन्दर्भ में स्थान-परिवर्तन किया है। मूल आख्यान में मिथिला जाते समय रामादिक अहल्याश्रम में प्रविष्ट होते हैं, जहाँ अहल्या का उद्धार होता है।

महावीरचिरतम् मे किव ने यह प्रसग विश्वामित्र के सिद्धाश्रम मे उपन्यस्त किया है। उपर्युक्त परिवर्तन का मूलभूत उद्देश्य है— राम एव सीता के पूर्वानुराग की पृष्ठभूमि तैयार करना। अहल्योद्धार के पूर्व ही राम सीता के वश, पिता, उत्पित्त आदि ज्ञात होने पर उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। अहल्योद्धार के अनन्तर सीता भी राम के प्रति अनुरक्त हो जाती हैं। कुशध्वज राम एव सीता परिणयार्थ विचार करते हैं। मूल आख्यान मे राम एव सीता का पूर्वानुराग उपनिबद्ध नहीं है। वस्तुत यह महर्षि विश्वामित्र की स्व—योजना का परिणाम है। उन्होने यज्ञावसर पर राम—सीता तथा लक्ष्मण—उर्मिला प्रभृति को समुपस्थित किया है।

कवि ने नाट्यसक्षेप की दृष्टि से स्थान-परिवर्तन किया है। अद्भुत रस की सृष्टि करने के लिये अहल्योद्धार की नेपथ्य से सूचना मात्र दी गयी है।

### सर्वमाय का आगमन

मूल आख्यान में लक्ष्मण द्वारा अगविदीर्णन करने पर शूर्पणखा तिरस्कृत होकर खर, दूषण को राम के विरुद्ध प्रेरित करती है। खर,दूषण के वध के पश्चात् वह रावण को राम, लक्ष्मण के पराक्रम का सम्यक् परिज्ञान कराती है, साथ ही सीता के सौन्दर्य का वर्णन कर उसे भार्या बनाने का आग्रह करती है। इस घटना के अनन्तर ही रावण सीता—हरण की योजना बनाता है।

महावीरचरितम् मे विश्वामित्र के सिद्धाश्रम मे राक्षसराज रावण का दूत सर्वमाय रावण का सीता—परिणय विषयक प्रस्ताव लेकर समुपस्थित होता है। इसके पूर्व वह जनक के पास गया था। उक्त प्रस्ताव सुनकर सीता दुखी होती हैं, लक्ष्मण निन्दा करते हैं, किन्तु राम रावण के पराक्रम की प्रशसा कर इसे अभ्यर्थना विषयक लोकाचार बताते हैं।

भवभूति ने उपर्युक्त परिवर्तन कर राम-रावण के वर्तिष्यमाण युद्ध विषयक बीज का निक्षेप किया है। अमात्य माल्यवान् द्वारा सीता के बलपूर्वक ग्रहण से विरत किये जाने पर रावण दूत सर्वमाय को प्रस्ताव लेकर प्रेषित करता है। किव ने परिणय-प्रस्ताव हेतु दूत की कल्पना की है जो उनके नाट्य-कौशल का द्योतक है। सहृदय आरम्भ से ही रामरावणयुद्ध विषयक कथानक की ओर उन्मुख हो जाते हैं।

#### ताटका-वध

मूल आख्यान में विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण को यज्ञरक्षार्थ अयोध्या से लाते हैं। मार्ग में ताटका—वन आने पर विश्वामित्र राम को ताटका का सम्यक् परिचय देते हुए मलद एव करुष नामक जनपद—रक्षार्थ वध करने के लिये कहते हैं तथा स्त्री—वध विषयक औचित्य बताते हैं। राम तथा लक्ष्मण ताटका से युद्ध करते हैं, अन्त में राम ताटका का सहार करते हैं।

प्रकृत रुपक मे विश्वामित्र के सिद्धाश्रम मे रामादिक तथा दूत सर्वमाय के समक्ष भीषणाकृति ताटका समुपस्थित होती है। विश्वामित्र ब्राह्मणरक्षार्थ राम को ताटकासहारार्थ आदेश देते हैं। राम उसे स्त्री समझकर हिचकते हैं, किन्तु मुनि की आज्ञा शिरोधार्य कर ताटका का वध करते हैं।

कवि ने ताटका—वध के माध्यम से राम के महासत्त्वादिक गुणोपेत धीरोदात्त चिरत को प्रस्तुत किया है। ताटकावध के समय राम की स्त्रीवधार्थ विचिकित्सा द्वारा नायक का 'शोमा' नामक गुण प्रदर्शित किया है। सीता का अनुरागाकुर और परिपुष्ट होता है। राम द्वारा स्त्री कहने पर सीता सोचती हैं — '(सविस्मयानुरागम्) अन्यतोमुख एवास्य चित्तभेद'। सर्वमाय को राम के धैर्य, पराक्रम आदि का परिज्ञान होता है। वस्तुत यह राक्ष्मस—सहार का सकेतक है।

# शिवधनुर्भग

मूल आख्यान मे विश्वामित्र राम एव लक्ष्मण के साथ मिथिला जाते हैं। विश्वामित्र जनक की शिवधनुर्भंग—प्रतिज्ञा तथा अनेक नृपगण की उक्त कार्य विषयक असफलता सुनकर राम को धनुर्भंग का आदेश देते हैं। राम प्रत्यञ्चाकर्षण मात्र से शिवधनुष् तोड देते हैं। जनक स्टार्शवाधाद्रेण्यार्थ विचार कर राजा दशरथ को निमन्त्रित करने हेतु मन्त्री गण को अयोध्या प्रेषित करते हैं। दशरथ के

१ नीचे घृणाधिके स्पर्धा शोभाया शौर्यदक्षते। -दशरूपक २/११ का पूर्वार्ध

२ म्हान्दिकारिःम् १/३६-३७

३ वही १/३७

४ एष तादवदोड्कार सकलराक्षससहारनिगमाध्ययनस्य। –वही १/४०-४१

आग्रह करने पर महर्षि वसिष्ठ राम—सीता, लक्ष्मण—उर्मिला का विवाह निश्चित करते हैं तथा विश्वामित्र भरत—माण्डवी, शत्रुघ्न—श्रुतकीर्ति के परिणय का निर्णय करते हैं।

महावीरचिरतम् मे विश्वामित्र से आदिष्ट हो कुशध्वज ध्यानाविस्थित हो शिवधनुष् उपस्थित करते हैं, राम द्वारा धनुर्भंग किये जाने पर विश्वामित्र तथा कुशध्वज परस्पर विचार—विमर्श कर रामादिक चारो भाइयो का सीतादिक के साथ विवाह का निर्णय करते हैं। विश्वामित्र आकाशस्थ शुनशेप को दशरथादिक को मिथिला पहुँचने तथा रामादिक के विवाह सम्पन्न कराने हेतु आमन्त्रणार्थ अयोध्या प्रेषित करते हैं। सर्वमाय सीता के प्रकारान्तर से लका—गमन की बात कहता है।

यद्यपि पिता जनक द्वारा कन्या—परिणय—निर्णय का प्रसग उपनिबद्ध न करना अस्वामाविक प्रतीत होता है, जनक की अनुपस्थित अनुचित है। सम्भवत किव का मूल उद्देश्य है— सहृदयों को राम—रावण—युद्ध विषयक कथानक की ओर उत्तरोत्तर प्रवृत्त करना। उपर्युक्त प्रसग के पश्चात् सीता—हरण की सम्भावना प्रबल हो जाती है। आश्रम में ही विवाह—निश्चय द्वारा भवभूति ने सीता स्वयवर में सम्मिलित होने वाले नृपवर्ग प्रभृति अनेक पात्रों की उपस्थिति से मुक्ति ली है, जो मञ्चनसौकर्य की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। ध्यानमात्र द्वारा शिवधनुष् की उपस्थिति से अद्भुत रस का परिपोष होता है, किन्तु यह अभिनय एव नाट्यप्रस्तुति की दृष्टि से अस्वाभाविक प्रतीत होता है।

एतदनन्तर राम तथा लक्ष्मण द्वारा सुबाहु एव मारीच वधार्थ अग्रसर होने का प्रसग उपनिबद्ध है, सर्वमाय समस्त घटनाक्रम से माल्यवान् को अवगत कराने हेतु प्रस्थित होता है।

उपर्युक्त समस्त घटनाये प्रथम अक मे उपनिबद्ध हैं। भवभूति ने कथानक को गतिशील बनाने के लिये इन प्रमुख घटनाक्रमों के स्थान में परिवर्तन कर दिया है। राक्षसराज रावण के दूत सर्वमाय की सृष्टि कविकल्पनाप्रसूत है, जो वस्तुत आगामी अको में उपनिबद्ध घटनाक्रमों के पौर्वापर्य—सम्बन्ध का संयोजक है।

# राम द्वारा परशुराम का मान-मर्दन

मूल आख्यान मे परशुराम शिवधनुर्भंग-वृत्तान्त ज्ञात होने पर रामादिक के परिणयोपरान्त अयोध्या-समावर्तन के समय मार्ग मे समुपस्थित होते हैं तथा राम को वैष्णवधनुर्सन्धानार्थ प्रेरित करते हैं। राम उक्त कृत्य सम्पन्न कर परशुराम पर बाणप्रहारार्थ उद्यत होते हैं, किन्तु परशुराम द्वारा साक्षात् विष्णुरूप राम से निवेदन करने पर राम बाण छोड देते हैं। परशुराम राम से सत्कृत हो महेन्द्रद्वीप हेतु प्रस्थित होते हैं।

प्रकृत रूपक मे रावण—अमात्य माल्यवान् शूर्पणखा के साथ परशुराम को रामविरुद्ध प्रेरित करने की योजना बनाता है। फलस्वरूप परशुराम शिवधनुर्भंग—वृत्तान्त से क्रुद्ध हो मिथिला जाकर राम का आह्वान करते हुए कन्यान्त पुर मे प्रविष्ट होते हैं। सीता के मना करने पर भी राम परशुराम के समक्ष धैर्यपूर्वक उपस्थित होते हैं। परशुराम अभिनव परिणीत राम के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, किन्तु रामवधार्थ दृढप्रतिज्ञ हैं। जनक, शतानन्द विषष्ठ, विश्वामित्र, दशरथ प्रभृति परशुराम का ध्यान अन्यत्र समाकृष्ट करने का अनवरत प्रयत्न करते हैं, किन्तु परशुराम से उपेक्षित एव अनादृत होकर युद्धार्थ उद्यत होते हैं। परशुराम क्षत्रियसहार विषयक घोषणा करते हैं। अन्तत राम परशुराम का मान—मर्दन कर सभी को विरत करते हैं।

भवभूति ने परशुराम को प्रतिपक्षी पात्र के रूप में चित्रित किया है। प्रकृत रूपक में वस्तुत परशुराम का ही 'महावीरत्व' पक्ष सम्यक् उद्घाटित हुआ है। वह विसष्ठ प्रभृति के सदुपदेशों का पालन करने की अपेक्षा मानरक्षार्थ राम—वध हेतु दृढप्रतिज्ञ हैं। किव ने जामदग्न्य का द्विविध चित्रण किया है। सर्वप्रथम वह धीरोद्धत पात्र के रूप में समुपस्थित हो आत्मप्रशसा करते हैं। किव ने राम द्वारा परशुराम को शिष्ट परिहास से युद्धार्थ उत्तेजित कर अहकारदमनार्थ मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की है। क्रोध की चरम स्थिति विनाश एव दमन की पूर्वावस्था है। नवपरिणीता सीता द्वारा राम को परशुराम के समक्ष प्रस्तुत होने से रोकना, बलात् धनुष् पकडना, राम का स्नेहवश किकर्त्तव्यविभूढ होना दोनो के प्रगाढ दाम्पत्य—प्रेम का ससूचक है। परशुराम के तप, पराक्रम आदि की प्रशस्ति राम की परगुणग्राहिता का द्योतक है, भयाक्रान्त सीता को राम अपने वशानुकूल पराक्रम का परिज्ञान कराते हैं। परशुराम के पूर्वकृत कार्यों का सस्मरण कराते हुए उनके अस्त्र का उपहास तथा दोषान्वेषण राम के गाम्भीर्य एव धैर्य का परिच्यायक है। उत्कट कोप की स्थिति में पहुँचाकर, राम तथा परशुराम के युद्धार्थ उद्यत होने पर ककणमोचन का प्रसग उपस्थित करना वीर रस की निष्यत्ति में बाधक प्रतीत होता है, तथापि उपर्युक्त परिवर्तन द्वारा अनिष्ट का निवारण किया गया है।

एतदनन्तर तृतीय अक पर्यन्त परशुराम का दशरथ प्रमृति के साथ वार्तालाप वर्णित है। यद्यपि इस दीर्घ सवाद से कथानक में गत्यवरोध उपस्थित होता है, किन्तु किव ने अन्य पात्रों के 'वीरत्व —पक्ष के प्रकाशनार्थ ही इस प्रसग की कल्पना की है। सर्वप्रथम विसष्ठ, विश्वामित्र, शतानन्द, दशरथ तथा जनक परशुराम को समझाने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु असफल हो परशुराम को विनष्ट करना चाहते हैं। शतानन्द शापोदक उठा लेते हैं, तो विसष्ठ में तेज—प्रमाव से नष्ट करने की सामर्थ्य है। दशरथ तथा जनक वृद्धावस्था में भी धनुर्प्रयोगार्थ तत्पर होते हैं। किन्तु राम द्वारा परशुराम—दमन से सभी पाप से निवृत्त होते हैं। अहकार—दमन के अनन्तर परशुराम का 'धीरशान्त' स्वभाव चित्रित है, वह गुरुजनों से क्षमा प्रार्थना करते हैं। राम द्वारा परशुराम का मानमर्दन माल्यवान् की कूटनीतिक असफलता का द्योतक है, जिसके फलस्वरूप वह अन्य योजनाओं पर विचार करने हेतु बाध्य होता है। सहृदय पुन राम—रावण—युद्ध विषयक कथानक की ओर प्रवृत्त होते हैं।

#### राम-वनवास

मूल आख्यान में कैंकेयी एवं मन्थरा की कुमन्त्रणा के फलस्वरूप राम का वनवास होता है, उस समय भरत एवं शत्रुघ्न निन्हाल में रहते हैं। एतदनन्तर राम का चित्रकूट में निवास, सुमन्त्र से रामादिक का वृत्तान्त ज्ञात होने पर दशरथ का विलाप तथा कौशल्या का उपालम्म श्रवण कर दशरथ का प्राणोत्सर्ग, भरत द्वारा कैंकेयी की तीव्र मर्त्सना तथा राज्यग्रहण का प्रस्ताव अस्वीकार कर वनगमन तथा राम से समावर्तनार्थ निवेदन, चरणपादुकाहरण एवं उसे अभिषिक्त कर निन्दग्राम में निवास आदि प्रसंग उपनिबद्ध हैं।

महावीरचिरतम् में माल्यवान् शूर्पणखा से कहता है कि उसे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि 'राजा दशरथ ने कैकेयी को दो वर देने का वचन दिया था। मन्थरा कैकेयी का सन्देश लेकर मिथिला जा रही है, अतएव तुम मन्थरा के शरीर में प्रविष्ट होकर पत्र प्रस्तुत कर दो'। मन्थरा में प्रविष्ट शूर्पणखा राम को 'भरत को राज्य तथा राम को चौदह वर्ष तक वनवास'—विषयक लेख अर्पित करती है। भरत तथा युधाजित् दशरथ से रामराज्याभिषेक विषयक आग्रह करते हैं। दशरथ जनक से मन्त्रणा कर अनुमित देते हैं। एतदनन्तर राम दशरथ से कैकेयी—वर को पूर्ण करने का आग्रह करते हैं। पत्र का मन्तव्य जानकर दशरथ, जनक प्रभृति विलाप करते हैं। राम भरत का लक्ष्मण अथवा शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करने सम्बन्धी निवेदन अस्वीकार कर, आग्रह करने पर उन्हे चरणपादुका

प्रदान करते हैं तथा सीता एव लक्ष्मण सहित प्रस्थित होते हैं। युधाजित्, अयोध्यावासी एव मिथिलावासी भावविह्वल होकर राम का अनुगमन करते हैं। राम युधाजित् को उन्हें लौटाने का निवेदन कर प्रस्थान करते हैं।

भवभूति ने राम-वनवास के समग्र प्रसग को ही सर्वथा भिन्न रूप मे प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसे मिथिला में ही उपस्थित कर जहाँ अनेक विसगतियों को जन्म दिया है, वहाँ नाट्यकौशल का भी सम्यक् परिचय दिया है। कवि ने माल्यवान् को अप्रत्यक्ष रूप से कैकेयी के दुरुपयोग से सम्बद्ध कर दिया है। वरद्वय से कैकेयी तथा मन्थरा को अनभिज्ञ रखकर कवि ने दोनो का चारित्र्योत्कर्ष किया है। एक ओर कैकेयी विमाताकृत कुकृत्यजन्य कलक दोष से बच जाती है, फलस्वरूप विमाता के प्रति लोकप्रचलित अनिष्टसकुल धारणा का निराकरण हो जाता है। दूसरी ओर मन्थरा द्वारा राज्यविषयक कर्त्तव्यपरायणता का हास नहीं होता है। मिथिला मे रामराज्याभिषेक निर्णय अस्वाभाविक प्रतीत होता है। भवभूति ने नाट्यकौशल का परिचय देते हुए कुलगुरु एव पुरोहित वसिष्ठ को पहले ही हटा दिया है। कवि ने मञ्चनसौकर्य की दृष्टि से कतिपय पात्रो को एकत्र उपस्थित किया है तो यथावसर कतिपय पात्रो को हटा दिया है। राम-राज्याभिषेक-प्रस्ताव दशरथ के समक्ष भरत तथा युधाजित् रखते हैं। भरत का यह कार्य उनके भ्रातुस्नेह तथा कर्त्तव्यपरायणता का ससूचक है। भरत मिथिला मे ही राम से चरणपादुका ग्रहण करते हैं। यहाँ कवि ने राम-वनवास के अनन्तर भरत का माताओ एव ससैन्य वनगमन आदि प्रसग का उपनिबन्धन न करके अनावश्यक अविधिविस्तार तथा अनेक पात्रों की रगमच पर उपस्थिति का परिहार किया है, जो मञ्चनसौकर्य की दृष्टि से तो उचित प्रतीत होता है, किन्तु कवि कथानक को नाटकीय रूप देते समय स्वामाविकता का निर्वाह करने मे सर्वथा असमर्थ रहे हैं। राम का वनगमन से पूर्व कौशल्या प्रभृति माताओं से न मिलना लोकाचार की दृष्टि से अनुपयुक्त है। कार्यान्विति दोष भी उपस्थित होता है – राम–वनवास की सूचना अयोध्या अतिशीघ्र कैसे पहुँच सकती है ? साकेतवासी स्त्रियो सहित यज्ञादिक पूरी तैयारी के साथ मिथिला आकर रामादिक की विदाई करते हैं। उपर्युक्त परिवर्तनों से कवि की कलात्मक अनिपुणता परिलक्षित होती है, तथापि यह ध्यातव्य है कि कवि को वीर रसानुकूल कथानक प्रस्तुत करना ही अभिप्रेत है। अविधिविस्तारिनवारणार्थ ही उन्होंने समस्त प्रसग का कार्यस्थल मिथिला चयन किया है। भवभूति ने मिथिला से ही राम—वनगमन—प्रसग का उपनिबन्धन कर माल्यवान् के षड्यत्र—साफल्य तथा राम—रावण के सिन्नकट युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

#### शबरी-समागम तथा कबन्ध-वध

मूल आख्यान मे राम तथा लक्ष्मण कबन्ध के भुजपाश मे बँध जाते हैं तथा स्वरक्षार्थ उसकी भुजाये काट देते हैं। कबन्ध दिव्यपुरुष के रूप मे प्रकट हो अपना पूर्व वृत्तान्त बताकर उन्हे वाली द्वारा सुग्रीव का निष्कासन—वृत्तान्त ज्ञापित करता है तथा सुग्रीव—मैत्री का परामर्श देकर ऋष्यमूक एव पम्पासरोवर का मार्ग निर्दिष्ट करता है। एतदनन्तर राम तथा लक्ष्मण पम्पा सरोवर के निकट शबरी—आश्रम मे प्रविष्ट होते हैं। शबरी रामादिक का अतिथ्यसत्कार कर हव्याग्नि मे शरीरार्पण कर दिव्यलोक हेतु प्रस्थित होती है।

प्रकृत रूपक मे शबरतपस्विनी श्रमणा कबन्ध राक्षस से आक्रान्त हो रक्षार्थ पुकारती है। लक्ष्मण कबन्ध का वध कर श्रमणा के साथ राम के समक्ष उपस्थित होते हैं। श्रमणा राम को विभीषण का आत्मसमर्पण विषयक लेख अर्पित करती है तथा विभीषण का सम्प्रति सुग्रीव के साथ निवास, सुग्रीवादिक को सीता की अनुसूया नामािकत उत्तरीय वस्त्र की प्राप्ति आदि घटनाक्रमों से राम को अवगत कराती है। कबन्ध दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर बताता है कि वह माल्यवान् से प्रेरित हो रामवधार्थ दण्डकारण्य में विद्यमान था, कबन्ध माल्यवान्प्रेरित वाली के रामवधार्थ आने की सूचना देकर प्रस्थित होता है।

प्रस्तुत किया है। लक्ष्मण स्त्रीरक्षार्थ कबन्ध का वध करते हैं, यहाँ लक्ष्मण के पराक्रम का सम्यक् प्रकाशन किया गया है, किव ने शबरतपिस्वनी श्रमणा को दूत रूप मे प्रस्तुत किया है, खर, दूषण प्रमृति के वध के अनन्तर ही विभीषण का राम की शरण मे आना उसके बुद्धिचातुर्य एव दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। श्रमणा को सहायक के रूप मे प्रस्तुत कर किव ने राम—सुग्रीव—मैत्री को अत्यन्त सुकर बना दिया है। कबन्ध को माल्यवान्—योजनान्तर्गत प्रतिपक्षी के रूप मे प्रस्तुत किया है, किन्तु अन्त मे वह राम की प्रत्यक्षरूप से सहायता करता है, अतएव माल्यवान् की एक अन्य योजना पर तुषारापात होता है।

# राम-सुग्रीव-मैत्री तथा वाली-वध

मूल आख्यान मे राम एव लक्ष्मण को वाली का पक्षपाती समझकर भयाक्रान्त सुग्रीव को समाश्विसत कर हनूमान् राम तथा लक्ष्मण का वनागमन, सीता—हरण आदि वृत्तान्त ज्ञात होने पर रामादिक को सुग्रीव के समक्ष ले जाते हैं। राम एव सुग्रीव मित्रता करते हैं, राम सुग्रीव से वाली द्वारा भार्या एव राज्य—ग्रहण का प्रसग ज्ञात होने पर वालीवधार्थ समाश्विसत करते हैं। सुग्रीव रामसहायतार्थ प्रतिज्ञा करता है। राम सुग्रीव के समक्ष दुन्दुभिअस्थिप्रक्षेपण तथा सप्ततालवृक्षभेदन कर पराक्रम विषयक शका का निवारण करते हैं। राम से आदिष्ट हो सुग्रीव वाली का युद्धार्थ आह्वान करता है, किन्तु पराजित होकर मतग वन मे पलायन करता है। राम सुग्रीव के कण्ठ मे अभिज्ञानार्थ गजपुष्पी लता डालकर युद्धार्थ पुन प्रेषित करते हैं। युद्ध के समय सुग्रीव को असमर्थ देखकर राम बाण—सन्धान कर वाली का वध करते हैं। वाली छलपूर्वक वध करने के कारण राम की निन्दा करता है, किन्तु राम द्वारा अनुचित आचरण का उल्लेख करने पर वाली राम से क्षमा प्रार्थना कर अगदरक्षार्थ निवेदन करता है। वाली सुग्रीव को राज्यमार सौंपकर अगद को उसके अधीन कर प्राणोत्सर्ग करता है। राम उद्विग्न सुग्रीव तथा तारा को समझाते हैं, अगद राम से आदिष्ट हो वाली का दाह—सस्कार करता है।

प्रकृत रूपक में श्रमणा के मुख से रावण एवं वाली की मित्रता तथा वाली द्वारा दुन्दुभि—वध सुनकर राम मार्ग में स्थित दुन्दुभि के अस्थिसमूह को सुदूर प्रान्त में प्रक्षेपित करते हैं। एतदनन्तर वाली गुरुतुल्य माल्यवान् को लौटाकर राम का युद्धार्थ आह्वान करता है। वाली रावणसदृश अयोग्य व्यक्ति से मैत्री हेतु स्वय को धिक्कारता है। राम साक्षात् युद्ध करते समय वाली का वध करते हैं। सुग्रीव तथा विभीषण राम के इस कृत्य से उद्विग्न होते हैं। वाली उनकी शका का निवारण कर रावण को दोषी बताता है तथा राम एव सुग्रीव की मित्रता कराता है। वाली सुग्रीव को राजा तथा अगद को युवराज नियुक्त कर तथा वानरों को राम—सहायतार्थ आदेश देकर वीरगित को प्राप्त होता है।

यहाँ किव ने वाली-प्रसग को सर्वथा भिन्न रूप मे प्रस्तुत किया है। वाली रावण के मित्र के रूप मे आकर राम से युद्ध करता है। राम युद्ध करते हुये प्रत्यक्ष रूप से उसका वध करते हैं। यहाँ राम द्वारा छल से वालीवधजन्य चारित्रिक दौर्बल्य का निवारण कर किव ने रामचरित को नैतिकता

प्रदान की है तथा महासत्त्वादिक गुणो का सम्यक् प्रकाशन किया है। किव ने वाली द्वारा अनुज भार्याग्रहण विषयक दुश्चिरित्र का परिहार किया है। वाली—सुग्रीव के वैर—भाव के प्रसग का निराकरण कर किव ने भाइयों के परस्पर प्रेम व्यवहार का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। वाली राम—सुग्रीव की मित्रता कराता है। वाली दूरदर्शी एव असाधारण वीर है। वह उचित—अनुचित विश्लेषण की असाधारण क्षमता रखता है। किव ने राम—सुग्रीव—मैत्री तथा वाली—सुग्रीव—वैरभाव विषयक विस्तृत कथानक का उपनिबन्धन न कर नाट्यसक्षेप किया है। दुन्दुभिअस्थिप्रक्षेपण प्रसग राम के वीरत्व—वर्धनार्थ उपनिबद्ध है। वालीवध से माल्यवान् की योजना पूर्णरूपेण असफल हो जाती है, यह रावण के सिन्नकट विनाश का सस्चक है।

#### राम-रावण-युद्ध

मूल आख्यान मे रावण—प्रेषित शुक एव सारण राम के सैन्यसग्रह विषयक समाचार देकर रावण से राम की प्रशसा करते हैं, रावण उन्हें निष्कासित कर देता है। वह सीता को राम का माया निर्मित कटा मस्तक दिखाकर उद्विग्न कर देता है। सरमा सीता को वस्तुतथ्य का परिज्ञान कराकर समाश्विसत करती है। रावण माल्यवान् का रामसन्धि विषयक परामर्श अस्वीकार कर मन्त्री वर्ग से युद्ध विषयक परामर्श करता है। सुग्रीव उत्तेजित हो रावण से मल्लयुद्ध करता है, तो राम दुखी हो जाते हैं। मेघनाद द्वारा राम, लक्ष्मण को बाणों से आवृत करने पर वानर गण विलाप करते हैं। राक्षिसयाँ सीता को युद्धदृश्य दिखाती हैं। मेघनाद द्वारा मायारचित सीता का वध दिखाने पर राम विलाप करते हैं। विभीषण राम को मेघनाद—रहस्य से अवगत कराकर लक्ष्मण को निकुम्भिला मन्दिर मे यज्ञरत मेघनाद से युद्ध करने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण वहाँ द्वन्द्व—युद्ध कर मेघनाद का वध करते हैं। रावण पुत्र—शोक से उद्धिग्न हो सीतावधार्थ उद्यत होते हैं, सुपार्श्व उन्हे विरत करते हैं। अगस्त्य राम को आदित्य हृदय के पाठ की सम्मित देते हैं। इन्द्र राम को रथ देते हैं। सारिथ मातिल से प्रेरित हो राम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का वध करते हैं।

प्रकृत रूपक मे रावण राजकार्य से सर्वथा विमुख हो सीता के संन्दर्शक्दोकन मे तल्लीन रहता है। मन्दोदरी रावण को सेतु—निर्माण, राम—सेना के लका—आगमन की सूचना देती है, किन्तु रावण इन घटनाओ पर विश्वास नहीं करता है तथा अपने पराक्रम का वर्णन करता है। सेनापित प्रहस्त आकर राम—आक्रमण, नगरातिक्रमण, राक्षसो की रक्षार्थ नियुक्ति आदि की रावण को सूचना देता है, तत्पश्चात् रावण कुम्भकर्ण, मेघनाद, सोदर, परिजनो सहित युद्धभूमि मे प्रविष्ट होता है। इन्द्र, सारिथ मातिल तथा चित्ररथ युद्धदृश्य का अवलोकन करते हैं। इन्द्र रामसहायतार्थ रथ प्रदान करते हैं। रावण के शतघ्नी—प्रहार से आहत लक्ष्मण को हनूमान् दिव्यौषधि लाकर चैतन्य करते हैं। सुग्रीव कुम्भ का तथा राम कुम्भकर्ण का वध करते हैं। दिव्यर्षिगण से प्रेरित होकर राम एव लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र तथा अच्युतास्त्र प्रयुक्त कर रावण एव मेघनाद का सहार करते हैं।

भवभूति ने नाट्यशास्त्रीय नियमों का निर्वाह करते हुए युद्ध—प्रसगों की मातिल, इन्द्र तथा चित्ररथ के परस्पर सवादों के माध्यम से सूचना मात्र दी है तथा अत्यन्त संक्षिप्त रूप में युद्ध का उपनिबन्धन किया है। रावण का राज्यकार्य से विमुख रहना उसकी अदूरदर्शिता एव विलासी प्रवृत्ति का ससूचक है। वह प्रतिनायक की दृष्टि से उचित पात्र प्रतीत नहीं होता है। रावण प्रत्यक्ष रूप से षष्ठ अक में ही समुपस्थित होता है। इसके पूर्व वह प्रथम अक में सीता—परिणय प्रस्ताव लेकर सर्वमाय को प्रेषित करता है। रावण को सर्वथा गौण बनाकर किव ने राम का अप्रत्यक्ष रूप से अधिकाधिक चारित्र्योत्कर्ष किया है। माल्यवान् सूत्रधारवत् समस्त अको में विद्यमान है। मुख्य घटनाक्रम उसकी योजनानुसार विन्यस्त हैं।

भवभूति ने त्रिजटा को भी सर्वथा भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। मूल आख्यान में वह सीता को रावण के छल से अवगत कराकर राम—विजय का प्रत्यायन कराती है। किन्तु प्रकृत रूपक में वह माल्यवान् को हनूमान् द्वारा लका—दहन आदि वृत्तान्तों की सूचना देती है तथा सीता को राक्षसी कहती है, वह पूर्णरूपेण प्रतिपक्षी पात्र है। यह परिवर्तन वीर रस के अनुकूल है।

किव ने मेघनादकृत् माया, लक्ष्मण द्वारा यज्ञ मे विघ्न डालकर मेघनाद—वध आदि प्रसगो का उपनिबन्धन न कर अविधिविस्तार का परिहार किया है। उन्होंने मञ्चनसौकर्य की दृष्टि से रणभूमि मे ही समस्त योद्धाओं को उपस्थित कर दिया है। लक्ष्मण द्वारा युद्धभिम मे मेघनाद—वध उनके वीरता, पराक्रम, नैतिकता का प्रकाशक है। विभीषण को मेघनाद—वधार्थ षड्यन्त्र से विरत कर किव ने चारित्र्योत्कर्ष किया है।

## सीता की अग्नि-परिशुद्धि

मूल आख्यान मे राम परपुरुष के गृह मे निवास करने के कारण लोकमर्यादानिर्वाहार्थ सीता को स्वीकार नहीं करते हैं। सीता राम को उपालम्भ देकर अग्नि मे प्रविष्ट हो सतीत्त्वशुद्धि का प्रमाण देती हैं, अन्त मे राम सीता को सहर्ष स्वीकार करते हैं।

प्रकृत रूपक में इन्द्रादिक देवगण अग्निपरिशुद्ध सीता का अभिनन्दन करते हैं। देवगण से आदिष्ट हो राम सीता को स्वीकार करते हैं।

भवभूति ने राम द्वारा सीता—चरित्र पर सन्देह करने तथा सीतोपालम्भ आदि प्रसग का परिहार कर राम एव सीता के परस्पर विश्वसनीय दाम्पत्य—जीवन का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त प्रमुख परिवर्तनो के अतिरिक्त भवभूति ने विस्तृत घटनाक्रमो की सूचना देने के लिये विष्कम्भक की योजना की है। यथा माल्यवान्—शूर्पणखा—सवाद तथा सम्पाति—जटायु—सवाद। माल्यवान् शूर्पणखा से राम एव लक्ष्मण के पराक्रम आदि का विचार कर राक्षस परिवार मे व्याप्त विग्रह आदि का विश्लेषण करता है तथा रामादिक पर छद्मदण्ड का औचित्य सिद्ध करता है। सम्पाति एव जटायु के वार्तालाप के माध्यम से अनेक घटनाक्रमो यथा दशरथ—मृत्यु, शूर्पणखा का अग—विदीर्णन, शरभग मुनि का शरीरार्पण आदि की सूचना दी गयी है। अधिष्ठातृ देवता लका का विलाप तथा अलका का उन्हे समाश्वसित कर राम को पुराण पुरुष बताना एव रावण को दोषी ठहराना आदि प्रसग अद्भुत रस के परिपोषक हैं। अरुधती माल्यवान्—योजना निर्दिष्ट कर कैकेयी के कलक दोष का निराकरण करती है।

उपरिवर्णित विवेचन से स्पष्ट है कि कवि को राम का सर्वातिशायी, त्रैलोक्यव्यापी, असाधारण चिरत का प्रतिपादन ही अभीष्ट है। उन्होंने रगमच पर सफलतापूर्वक नाङ्ग्यद्भार्य के परिप्रेक्ष्य में अनेक परिवर्तन किये हैं। माल्यवान् द्वारा अपनी योजनाओं का प्रकाशन तथा उचित—अनुचित, सफलता—असफलता का विश्लेषण यद्यपि कथानक का दुर्बल पक्ष है, इससे रोचकता, रहस्य आदि का हास होता है। किन्तु विस्तृत कथानक को प्रस्तुत करते समय समस्त घटनाक्रम की सूचना देना अपरिहार्य है, अतएव किव ने सवादों के माध्यम से उक्त समस्या का समाधान किया है। यह किव

की नैसर्गिक प्रतिभा का ही चमत्कार है कि उन्होंने सुसम्बद्ध कथानक का सृजन कर नाटक को जीवन्त बना दिया है। उन्हें राम तथा अन्य पात्रों के दुर्बल पक्षों को उद्घाटित करना सहय नहीं था, अतएव भवभूति ने यथास्थान पात्रों की चारित्रिक विसगतियों का परिहार कर वीररसानुकूल नाटक का सृजन किया है। कतिपय त्रुटियों के विद्यमान होने पर भी 'महावीरचरितम् अपने नामकरण के अनुरूप एक सफल नाटक कहा जा सकता है।

.

# चतुर्थ अध्याय नाट्रशस्त्रीय विवचन

# नाट्यशास्त्री ग विवेचन

संस्कृत साहित्य में काव्य की दो विधाये हैं— श्रव्यकाव्य तथा दृश्यकाव्य। श्रव्य काव्य एव दृश्यकाव्य में तत्त्वत अन्तर नहीं है। दोनों में शब्द तथा अर्थ का सहमाव, रसात्मकता गुणोत्कर्ष, अलकार प्रभृति का प्राधान्य रहता है। दोनों में अभिनेयता तथा अनिभनेयता का अन्तर है। दृश्यकाव्यों में अभिनय की प्रधानता रहती है। दृश्यकाव्य को ही नाट्य, रूप अथवा रूपक कहा जाता है। ''नाट्य' शब्द धर्म अथवा आम्नाय अर्थ में विनिर्दिष्ट है जो 'नट' शब्दपूर्वक 'ञ्य' प्रत्यय से निष्पन्न होता है, अतएव इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ है— नट का धर्म अथवा कर्म। नाट्य शब्द का मुख्य अर्थ रस है जिसकी पुष्टि आचार्य भरत करते हैं। ' रसामाव में आनन्द की प्रतीति समव नहीं है, अतएव नाट्य ही रस है। नट का कर्म या नाट्य का लक्षण उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट नहीं हो पाता है, इस सन्दर्भ में आचार्य भरत प्रभृति के मत पर प्रकाश डालना अपरिहार्य हो जाता है। आचार्य भरत के अनुसार लोकस्वभाव, जो नाना अवस्थाओं से युक्त है, अगादिक अभिनयों के माध्यम से उसकी नाट्य सज्ञा होती है। 'नाट्य में अनुकरणवृत्ति अन्तर्निहित है, यह तथ्य दशरूपककार की उक्ति में द्रष्टव्य है। उनके अनुसार अवस्थाओं का अनुकरण नाट्य है। 'दशरूपक के व्याख्याकार धनिक के मत में नट का आगिकादिक चतुर्विध अभिनय के द्वारा अनुकार्य के साथ एकरूपता प्राप्त धनित के मत में नट का आगिकादिक चतुर्विध अभिनय के द्वारा अनुकार्य के साथ एकरूपता प्राप्त

१ दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुन काव्य द्विधा मतम्। –साहित्यदर्पण ६/१

२ तच्चाभिनेयानभिनेयार्थत्वेन द्विविधम्। –हिन्दीव्यक्तिविवेक, पृ० १४६

३ दृश्य तत्राभिनेयम्। -साहित्यदर्पण ६/१

अवस्थानुकृतिर्नाटय रूप दृश्यतयोच्यते।
 रूपक तत्समारोपात् दश्धैव रसाश्रयम्।। –दशरूपक १/७

छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकवह्वृचनटाञ्य । –अष्टाध्यायी ४/३/१२६

६ न हि रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते।

योऽय स्वभावो लोकस्य नानावस्थान्तरात्मक ।
 सोऽड्गाद्याभिनयैर्युक्तो नाट्यमित्यभिधीयते । । —नाट्यशास्त्र १६/१४४

द अवस्थानुरुतिदर्शस्यद् । दशरूपक १/७ का प्रथमार्घ

कर लेना नाट्य कहलाता है। अभिनयदर्पणकार आचार्य निन्दिकेश्वर का यह अभिमत है कि ऐसी कथा अभिनय के माध्यम से नाट्य की श्रेणी मे आती है, जो पौराणिक एव प्राचीन हो तथा लोकविश्रुत या सम्पूज्य हो। मिहिममट्ट के अनुसार अनुभाव, विभावादिक से आनन्दिन सृत कृति काव्य है, गीतादि से अनुप्राणित तथा नटो द्वारा प्रयुक्त होने पर नाट्य कहलाती है।

### नाट्य की अपर सज्ञा

आचार्य धनञ्जय के अनुसार दृश्य अर्थात् चाक्षुषप्रत्यक्षीभूत होने के कारण नाट्य को रूप कहते हैं, सामाजिक की दृष्टि से यह अर्थ अभिप्रेत है। किव की दृष्टि से इसकी 'रूपक' सज्ञा होती है। किव मुख पर चन्द्र का आरोप करता है, उसी प्रकार नट मे रामादिक की अवस्था का अमेदारोप किया जाता है। रूपित अथवा अभिनय द्वारा प्रदर्शित किये जाने के कारण नाटकादिक रूपक कहलाते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार नाट्य शब्द नमनार्थक 'नट्' धातु से व्युत्पन्न होता है, इसमे पात्र स्व—रूप का परित्याग कर परभाव ग्रहण करता है, अतएव उसे नाट्य या रूपक कहते हैं।

## नाट्य के प्रकार

दशरूपककार ने रसाश्रित नाट्य अथवा रूपक के दस प्रभेदों की परिगणना की है— नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अक तथा ईहामृग। रूपक के दो प्रकार हैं— शुद्ध तथा सड्कीर्ण। रसाश्रित तथा परस्पर भिन्न दस प्रकार के रूपक शुद्ध रूपक की श्रेणी में आते

१ चतुर्विधाभिनयेन तादात्म्यापत्तिर्नाट्यम्। -दशरूपक १/७ का वृत्तिभाग

२ नाट्य तन्नाटक चैव पूज्य पूर्वकथायुतम्। –अभिनयदर्पण कारिका ५

अनुभाविभावाना वर्णना काव्यमुच्यते।
 तेषामेव प्रयोगस्तु नाटय गीतादिरञ्जितम्।। —व्यक्तिविवेक, प्रथम विमर्श पृ० १५२

४ रूप दृश्यतयोच्यते। -दशरूपक १/७ का पूर्वार्ध

५ (क) रूपक तत्समारोपात् । –वही

<sup>(</sup>ख) तदीदृशरसाधार नाट्य रूपकमित्यपि। नटस्यातिप्रवीणस्य कर्मत्वान्नाट्यमुच्यते।। यथा मुखादौ पद्मादेरारोपे रूपकप्रथा। तथैव नायकारोपो नटे रूपकमुच्यते।। --रसार्णवसुधाकर, तृतीय विलास

६ रूप्यन्ते अभिनीयन्ते इति रूपाणि नाटकादीनि। –नाट्यदर्पण पृ० १७१

७ नट् नताविति नमन स्वभावत्यागेन प्रह्वीभावलक्षणम्।-नाट्यशास्त्र भाग-३ पृ० ८०

<sup>: (</sup>क) दशधैव रसाश्रयम्। –दशरूपक १/७

<sup>(</sup>ख) नाटक सप्रकरण भाण प्रहसन डिम । व्यार्थोधर, ६००८ वर्षे वीथ्य खुके हामूगा इति ।। –वही १/६

हैं। दो अथवा तीन रूपको का मिश्रण होने पर उसे सड्कीर्ण रूपक कहते हैं। नाटिका भी सड्कीर्ण रूपक का ही एक भेद है। आचार्य धनिक के अनुसार प्रकरिणका एव प्रकरण के समान लक्षण हैं, अतएव दोनो अभिन्न हैं। आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र नाटिका एव प्रकरिणका का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार कर रूपक के द्वादश भेद मानते हैं। नाटिका नाटक के लक्षणों से सगृहीत होती है, इसका नायक प्रख्यात राजा होता है तथा स्त्रीलाभयुक्त राज्यप्राप्ति इसका फल होता है। प्रकरिणका का नायक प्रकरण के समान विप्र, विणक् प्रभृति होते हैं, इसका फल स्त्रीलाभसिहत द्रव्यलाभादि रहता है। साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार नाट्य वस्तु, नेता तथा रस की दृष्टि से दश रूपक तथा अद्वारह उपरूपक में विभक्त हो जाते हैं। नाटिका तथा प्रकरणी उपरूपक के ही भेद हैं।

नाट्य का मुख्य अथवा उत्कृष्ट रूप नाटक माना जाता है।" नाटक को 'ख्यातवृत्त' अर्थात् रागालका के राम प्रमृति प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवनचरितोपेत कथानक से सम्बद्ध होना चाहिये। इसमें मुख प्रतिमुख प्रमृति पाँच सन्धियों की योजना की जाती है, इसमें विलास, समृद्धि आदि उदात्त गुणो, नाना भावों तथा रसों का समायोजन आवश्यक है, सुख—दुख आदि की उत्पत्ति प्रदर्शित करनी चाहिये। नाटक में कम से कम पाँच तथा अधिक से अधिक दस अक होना चाहिये। इसका नायक किसी राजवश से सम्बद्ध, धीरोदात्त, प्रतापी, दिव्य अथवा दिव्यादिव्य पुरुष होता है। अन्त में निर्वहण सन्धि में आश्चर्यसकुल घटनाक्रम का उपनिबन्धन होना चाहिये। इसमें चार अथवा पाँच प्रमुख पात्रों का चरित

रसानाश्रित्य वर्तमान दशप्रकारकम् एवेत्यवधारण शुद्धाभिप्रायेण नाटिकाया सङकीर्णत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्।
 –दशरूपक १/७ का वृत्तिभाग

२ लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र सङ्कीर्णान्यनिवृत्तये। -वही ३/४३ का पूर्वार्ध

३ वही वृत्तिभाग

४ चतुरड्का बहुस्त्रीका नृपेशा स्त्री-महीफला। -नाट्यदर्पण २/५ का पूर्वार्घ

प् एवं प्रकरणी किन्तु, नेता प्रकरणोदित ।। –वही २/६ का उत्तरार्ध

६ साहित्यदर्पण ६/३४५६

७ अनुसेवध्वमृषयस्तस्योत्थानन्तु नाटकम्।। -नाटकलक्षणरत्नकोश कारिका ३ का उत्तरार्ध

विलासद्धर्यादिगुणवद्युक्त नानाविभूतिभि ।।
 नानारसनिरन्तरम्। –साहित्यदर्पण ६/७–८

सुखदु खसमुद्भूति ।
 पञ्चादिका दशपरास्तत्राका परिकीर्त्तिता ।। –वही ६/८

प्रख्यातवशो राजिर्षधीरोदात्त प्रतापवान्।
 दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मत ।। –वही ६/६

वर्णित होना चाहिये। नाटक के अन्तर्विभाग अक मे नायक का चरित प्रत्यक्ष रहना चाहिये। इसमे नायक के कितपय कार्यों की योजना होती है, बीज की इतिश्री नहीं होती है तथा अवान्तर कार्यों के मध्य मे बिन्दु का प्रयोग होता है। इसमे दूर से आह्वान, वध, युद्ध मृत्यु, अधरपानादिक लज्जाजनक कार्य आदि अरञ्जक प्रसगो का वर्णन नहीं करना चाहिए।

उपर्युक्त तत्त्वों के परिप्रेक्ष्य में महावीरचरितम् एक सफल नाटक कहा जा सकता है। इसका इतिवृत्त वाल्मीकि-प्रणीत रामायण पर आधृत होने के कारण प्रख्यात है। नायक एव नायिकागत विलास समृद्धि आदि गुणो का सुन्दर समायोजन है। इसमे धनुर्भंग के अनन्तर राम-सीता-परिणय माल्यवान्-योजनान्तर्गत शूर्पणखा द्वारा मन्थरा के छद्मवेष मे पत्र-प्रस्तुति, फलस्वरूप रामादिक का वनगमन, रावण द्वारा सीता-हरण, राम द्वारा वानरो की सहायता से राक्षसगण तथा रावण का सहार. सीता-समागम, रामादिक का अयोध्या-प्रत्यावर्तन, राम-राज्याभिषेक आदि घटनाक्रम उपनिबद्ध हैं। इसकी कथावस्तु सात अको मे विन्यस्त है। नाटक के नायक प्रख्यात, इक्ष्वाकुवश मे समुत्पन्न महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं जो दिव्यादिव्य पुरुष की श्रेणी मे आते हैं तथा उनकी प्रकृति धीरोदात्त है। प्रकृत नाटक में 'वीर' अगी रस है तथा रौद्र, श्रुगार, बीभत्स, अद्भुत एव करुण रस अगरूपेण विन्यस्त हैं। निर्वहण सन्धि मे अधिष्ठातु देवता लका तथा अलका का सवाद, रामादिक का पुष्पक विमान से अयोध्या-प्रत्यावर्तन-काल मे नक्षत्रमण्डल, सूर्य, पर्वत आदि का वर्णन, किन्नरयुगल द्वारा राम का यशकीर्तन आदि अद्भुत घटनाक्रमों का सन्निवेश किया गया है। राम का चरित सात अको मे चित्रित है। नाटक मे राम-सीता-परिणय, रावण-वध, राम-राज्याभिषेक आधिकारिक कथा है। अवान्तरकार्य से कथाप्रवाह मे अवरोधनिवारणार्थ माल्यवान्–शूर्पणखा–सवाद के अनन्तर परशुराम को उपस्थित किया गया है, कतिपय स्थलों में 'बिन्दु' का सम्यक् प्रयोग कथानक को सुसम्बद्ध करने हेतु प्रयुक्त है। वध, युद्ध आदि अप्रदर्श्य वस्तुओं की पात्रों के परस्पर वार्त्तालाप के माध्यम से सूचना

एक एव भवेदगी श्रृगारो वीर एव वा।
 अगमन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वहणेऽद्भुत ।।
 चत्वार पञ्च वा मुख्या कार्यव्यापृतपुरुषा ।
 गोपुच्छाग्रसमाग्र तु बन्धन तस्य कीर्तितम्।। —साहित्यदर्पण ६/१० ११

प्रत्यक्षनेतृचरितो रसमावसमुज्ज्वल ।
 भवेदगूढशब्दार्थ क्षुद्रचूर्णकसयुत ।।
 विच्छिन्नावान्तरैकार्थ किङ्ग्हिन्द्रक्ष्यक्ष्यक्ष्य ।
 युक्तो न बहुभि कार्यैबीजसहृतिमान्न च।। –वही ६/१२१३

३ वही ६ / १६−१८

दी गयी है। इस प्रकार कतिपय स्थलों को छोडकर प्रकृत रूपक में नाट्यशास्त्रीय नियमों का सम्यक् परिपालन किया गया है। सम्प्रति वस्तुतत्त्व की दृष्टि से उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है —

### नान्दी

नाट्यप्रस्तुति के पूर्व विघ्निनवारणार्थ गीत, वाद्यादिक द्वारा सामाजिको के रञ्जनार्थ सगीत का आयोजन पूर्वरग है। पूर्वरग के प्रत्याहारादिक अनेकविध क्रियाकलापो से परिपूर्ण बाइस अग होते हैं, उसका एक भेद नान्दी ही मुख्य है। इसमे देव, द्विज, नृपवर्ग की स्तुति की जाती है, सामाजिको की शुभाशसा ही इसका मुख्य उद्देश्य है, अतएव इसे नान्दी कहते हैं। नान्दी से काव्यार्थ की सूचना मिलती है। इसमे आठ अथवा बारह पद होते हैं, सूत्रधार को मध्यम स्वर का आश्रय लेकर पढ़ना चाहिये।

महावीरचिरतम् मे अष्टपदा नान्दी प्रथम पद्य मे प्रयुक्त है जिसके अन्तर्गत ब्रह्मस्तुति के माध्यम से इतिवृत्त की सूचना दी गयी है— परब्रह्म ज्ञानस्वरूप हैं, वे स्वाधार मे स्थित, उत्पत्ति आदि क्रमशून्य हैं —

अथ स्वस्थाय देवाय नित्याय हतपाप्मने। त्यक्तक्रमविभागाय चैतन्यज्योतिषे नम ।। १

उपर्युक्त पद्य मे प्रयुक्त 'देवाय' पद से भगवान राम के पुरुषोत्तम चरित का सकेत मिलता है। सात अको मे नायक राम का चारित्र्योत्कर्ष अनेक स्थलो पर स्पष्टतया परिलक्षित होता है। समस्त पात्र राम का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गुणकीर्तन करते हैं। रावण का अमात्य माल्यवान् राम को अद्भुत प्राणी मानता है —

प्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्य भूयासि यद्यपि।
 तथाऽप्यवश्य कर्त्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये।। –साहित्यदर्पण ६/२३

आशीर्वचनसयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते ।
 देवद्विजनृपादीना तस्मान्नान्दीति सिज्ञता । । –वही ६/२४

अर्थत शब्दतो वाऽपि मनाक् काव्यार्थसूचक ।। –नाट्यशास्त्र

४ सूत्रधार पठेन्नान्दी मध्यम स्वरमाश्रित । नान्दी पदैर्द्वादभिरष्टाभिर्वाऽप्यलडकृताम्।। –वही १५/१०४

५ महावीरचरितम् १/१

उत्पत्त्यैव हि राघव किमपि तद्भूत जगत्यद्भुत मर्त्यत्वेन किमस्य यस्य चरित देवासुरैर्गीयते।।

परशुराम-आगमन से भयातुर सीता को राम समाश्वसित करते हैं -

आतकश्रमसाध्वसव्यतिकरोत्कम्प कथ सह्यता— मड्गैर्मुग्धमधूकपुष्परुचिभिर्लावण्यसारैरयम्। उन्नद्धस्तनयुग्मकुड्मलगुरुश्वासावभुग्नस्य ते मध्यस्य त्रिवलीतरङ्गकजुषो भड्ग प्रिये मा च भूत्।।

'हतपाप्मने' पद से वाली, रावण आदि का वध सूचित होता है। राम प्रत्यक्ष युद्ध करते हुए वाली का वध करते हैं। रावण अत्यन्त विलासी प्रवृत्ति का पात्र है, वह सीता के सौन्दर्यावलोकन में ही लीन रहता है, युद्ध करते समय मायाशक्ति का प्रयोग करता है। देवगण से आदिष्ट हो राम रावण का वध करते हैं। 'चैतन्यज्योतिषे' पद से नायक का प्रख्यातत्व तथा उदात्तता द्योतित होती है। परशुराम राम की प्रशसा करते हैं—

त्रातु लोकानिव परिणत कायवानस्त्रवेद क्षात्त्रो धर्म श्रित इव तनु ब्रह्मकोशस्य गुप्त्यै। सामर्थ्यानामिव समुदय सञ्चयो वा गुणाना प्रादुर्भूय स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माण राशि।।

अलका राम को पुराणपुरुष बताती हैं-

इद हि तत्त्व परमार्थभाजामय हि साक्षात्पुरुष पुराण । त्रिघा विभिन्ना प्रकृति किलेषा त्रातु भुवि स्वेन सतोऽवतीर्णा।

'त्यक्तक्रमविभागाय' पद से जामदग्न्य प्रभृति का अनुवर्तनीयत्व प्रकट होता है। परशुराम अहकार—दमन के अनन्तर अत्यन्त विनम्न हो जाते हैं तथा कहते हैं— 'इदिमदानीमशक्यम्। अनितक्रमणीयो रामनिदेश'।

अतएव प्रथम पद्य से समस्त घटनाक्रम अभिव्यञ्जित होता है।

१ महावीरचरितम् २/६ का पूर्वार्ध

२ वही २/२१

३ वही २/४१

४ वही ७/२

५ वही ४/२३-२४

#### प्रस्तावना

भारतीवृत्ति संस्कृतिनिष्ठ होती है, इसमे नियत पुरुष या नट-प्रयुक्त वाचिक व्यापार का प्राधान्य रहता है। इसके चार अग होते हैं— प्ररोचना, वीथी प्रहसन तथा आमुख। आमुख या प्रस्तावना में नटी, विदूषक अथवा पारिपार्श्विक सूत्रधार के साथ अपने—अपने कार्यों के विषय में चित्र—विचित्र वाक्यों में वार्तालाप करते हैं, इससे कथा की सूचना भी मिलती है। आचार्य भरत तथा विश्वनाथ के अनुसार प्रस्तावना के पाँच अग होते हैं — १ उद्धातक, २ कथोद्धातक, ३ प्रयोधारिक्य, ४ प्रवर्त्तक, ५ अवगलित। प्रस्तावना के किसी एक भेद का विन्यास करना चाहिए। आचार्य धनञ्जय के अनुसार आमुख या प्रस्तावना के तीन अग होते हैं— कथोद्धात, प्रवृत्तक तथा प्रयोगातिशय। महावीरचिरतम् में भारतीवृत्ति का प्ररोचना नामक भेद प्रयुक्त है। दशरूपककार के अनुसार जहाँ प्रस्तुत काव्य की प्रशसा करके श्रोतागण को उसकी ओर प्रवृत्त करा दिया जाता है, उसे प्ररोचना कहते हैं। सूत्रधार नान्दी पाठ के अनन्तर कहता है— भगवत कालप्रियानाथस्य यात्रायामार्यिमशा समादिशन्ति—

महापुरुषसरम्भो यत्र गम्भीरभीषण । प्रसन्नकर्कशा यत्र विपुलार्था च भारती।।

अपि च

वश्यवाच कवेर्वाक्य सा च रामाश्रया कथा। लब्धश्च वाक्यनिष्यन्दनिष्येषनिकषो जन।।

भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रय ।
 भेदै प्ररोचनायुक्तैर्वीथीप्रहसनामुखै । । –दशरूपक ३/५

नटी विदूषको वापि पारिपारिवंक एव वा।
 सूत्रधारेण सहिता सलाप यत्र कुर्वते।।
 चित्रैर्वाक्यै स्वकार्योत्थै प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथ।
 आमुख तत्तु विज्ञेय नाम्ना प्रस्तावनापि सा।। –साहित्यदर्पण ६/३१–३२

३ (क) नाट्यशास्त्र २०/३३

<sup>(</sup>ख) साहित्यदर्पण ६/३३

प्रस्तावना वा तत्र कथोद्घात प्रवृत्तकम्।।
 प्रयोगातिशयश्च । –दशरूपक ३/७–६

प्-मुखीकरण तत्र प्रशसात प्ररोचना। –वही ३/६ का पूर्वार्घ

६ महावीरचरितम् १/२

७ वही १/४

उपर्युक्त स्थल में 'कालप्रियानाथस्य' पद से देश तथा 'यात्रायाम्' पद से काल निर्दिष्ट है। 'महापुरुषसरम्भ ' आदि से इतिवृत्त का सकेत मिलता है। 'वश्यवाच ' पद्य में कवि, उपजीव्य काव्य तथा सामाजिकों की प्रशसा सक्षिप्त रूप में वर्णित है। इस प्रकार सूत्रधार का कथन सामाजिकों का ध्यान काव्य के प्रति समाकृष्ट करने में समर्थ है, अतएव प्ररोचना नामक भारतीवृत्ति का भेद सम्यक् प्रयुक्त है।

महावीरचरितम् मे प्रस्तावना नट तथा सूत्रधार के सवाद मे प्रयुक्त है। नट द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर सूत्रधार बताता है कि मुनि विश्वामित्र राम एव लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम आये हैं उनका उद्देश्य राम-सीता-परिणय तथा रावण-वध है-

विजयिसहजमस्त्रैर्वीर्यमुच्छ्राययिष्यञ्जगदुपकृतिबीज मैथिलीं प्रापयिष्यन्। दशमुखकुलघातश्लाघ्यकल्याणपात्र धनुरनुजसहाय रामदेव निनाय।।

एतदनन्तर सूत्रधार सीता तथा उर्मिला के साथ राजा कुशध्वज के यज्ञावसर पर आगमन की सूचना देता है। इन पात्रों के प्रवेश करते ही अक आरम्भ हो जाता है, अतएव प्रस्तावना का प्रयोगातिशय नामक भेद प्रयुक्त है। आचार्य धनञ्जय के अनुसार जहाँ सूत्रधार यह वह है इस प्रकार कहकर पात्र का प्रवेश कराता है, उसे प्रयोगातिशय कहते हैं—

एषोऽयमित्युपक्षेपात्सूत्रधारप्रयोगत । पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मत ।।

अत स्पष्ट है कि प्रस्तावना का प्रयोगातिशय नामक भेद है।

# आधिकारिक तथा प्रासगिक इतिवृत्त

कवि नाट्यसम्बन्धी इतिवृत्त मे वैचित्र्य का आधान करने हेतु घटनाक्रम को अनेक प्रसगो मे उपनिबद्ध करता है, तथापि समस्त कथानक मुख्य इतिवृत्त से सम्बद्ध होते हैं। इनमे प्रधान कथावस्तु को आधिकारिक तथा अग रूप वस्तु को प्रासगिक कहा जाता है। आचार्य धनञ्जय ने आधिकारिक

१ महावीरचरितम् १/६

२ निमन्त्रितस्तेन विदेहनाथ स प्राहिणोद् भ्रातरमात्तदीक्ष । कुशध्वजो नाम स एष राजा सीतोर्मिलाभ्या सहितोऽम्युपैति।। –वही १/६

३ दशरूपक ३/११

४ तत्राधिकारिक मुख्यमड्ग प्रासगिक विदु ।। -वही १/११ का उत्तरार्घ

वस्तु की व्याख्या की है— अधिकार का अर्थ है 'फल पर स्वामित्व प्राप्त करना' तथा अधिकारी का अर्थ है 'उस फल का स्वामी'।' उस अधिकार अथवा अधिकारी द्वारा किया हुआ तथा नाट्य में फलप्राप्तिपर्यन्त व्याप्त वृत्त आधिकारिक कहत्वाता है।' आचार्य भरत तथा रामचन्द्र गुणचन्द्र फलप्राप्ति को ही आधिकारिक वस्तु का प्रयोजक मानते हैं। आचार्य धनञ्जय के अनुसार प्रासगिक इतिवृत्त आधिकारिक कथा के प्रयोजनिन्धादनार्थ निबद्ध होता है, किन्तु प्रसगत उसके स्व—प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है। इसकी सिद्धि प्रसग से होती है, अतएव इसे प्रासगिक इतिवृत्त कहते हैं। प्रासगिक शब्द की व्युत्पत्ति है— 'प्रसगत निर्वृत्त प्रासगिकम्'। प्रासगिक इतिवृत्त दो प्रकार का होता है — १ पताका तथा २ प्रकरी। इनमे दूर तक चलने वाला प्रासगिक वृत्त पताका' तथा एक प्रदेशस्थ वृत्त प्रकरी कहलाता है।

प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु राम के वीरोचित कार्यों से सम्बद्ध है, अतएव राम से सम्बन्धित घटनाक्रम यथा- विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में गमन, अहल्योद्धार, ताटका—सहार, जृम्भकास्त्र—प्राप्ति, शिवधनुर्भंग, सुबाहु—वध, मारीच का आहत होना, परशुराम—पराभव, सीता तथा लक्ष्मण के साथ वनगमन, सीता के वियोग में विलाप, वाली—वध, रावण—वध, राम—राज्याभिषेक आदि प्रकृत नाटक के आधिकारिक इतिवृत्त के अन्तर्गत हैं। सुग्रीव तथा विभीषण के प्रासगिक कथावस्तु को 'पताका' तथा जटायु एव श्रमणा के वृत्तान्त को 'प्रकरी' कहा जा सकता है।

# अर्थप्रकृतियाँ

इतिवृत्त के मुख्य घटक 'अर्थप्रकृति' मे दो पद हैं अर्थ तथा प्रकृति। इनमे अर्थ से तात्पर्य है— फल अथवा प्रयोजन तथा प्रकृति का अर्थ है— हेतु अथवा कारण। अतएव फलिसिद्ध के उपाय को अर्थप्रकृतियाँ कहते हैं— 'अर्थ फल तस्य प्रकृतय उपाया फलहेतव इत्यर्थ'। अवलोककार

१ फलेन स्वस्वामिसम्बन्धोऽधिकार फल स्वामी चाधिकारी । -दशरूपक १/१२ अवलोक

अधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभु ।
 तिन्नर्वृत्तमिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम्।। –दशरूपक १/१२

३ (क) कारणात् फलयोगस्य वृत्त स्यादाधिकारिकम् । -नाट्यशास्त्र १६/४

<sup>(</sup>ख) यद् फलवद् वृत्त तदिह मुख्यम्। – नाट्यदर्पण १/१० का वृत्तिभाग

४ प्रासिंगक परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसगत । -दशरूपक १/१३ का पूर्वार्ध

५ सानुबन्ध पताकाख्य प्रकरी च प्रदेशभाक्। –वही १/१३ का उत्तरार्ध

६ नाट्यशास्त्र १६/२१ अभिनवभारती

धनिक के अनुसार अर्थप्रकृतियाँ प्रयोजनिसिद्धि में हेतुभूत हैं अर्थात् नाट्य के प्रयोजन अथवा फलप्राप्ति के साधन। भरतादिक आचार्यों के अनुसार अर्थप्रकृतियाँ पाँच प्रकार की होती हैं— बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य। नाट्यदर्पणकार इन्हें उपाय कहते हैं तथा पञ्चभेदों को फल का हेतु निर्दिष्ट करते हैं। इनके मत में उपाय के दो प्रकार हैं— १ अचेतन तथा २ चेतन। अचेतन हेतु मुख्य तथा अमुख्य भेद से पुन दो प्रकार के हो जाते हैं। इनमें बीज मुख्य अचेतन हेतु है क्योंकि तन्मूलक ही अन्य उपाय हैं। दूसरा अमुख्य अचेतन हेतु के दो भेद हैं— १ मुख्य तथा २ उपकरणभूत। इसमें मुख्य बिन्दु है जो कार्य फलानुसन्धान का अविच्छेदक कारण है। उपकरणभूत उपाय भी दो प्रकार का होता है— स्वार्थसिद्धियुक्त होने पर भी परार्थसिद्धिभूत तथा २ परार्थसिद्धिपरक। इनमें प्रथम भेद 'पताका' तथा द्वितीय भेद 'प्रकरी' है। उपर्युक्त विभाजन निम्नलिखित सारणी से सुस्पष्ट हो जाता है—

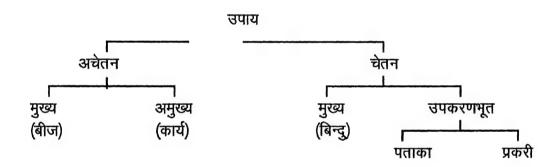

इन पञ्चिवध उपायों में से अचेतन उपाय बीज तथा चेतन उपाय बिन्दु दोनो नाटक में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पताका, प्रकरी तथा कार्य की मुख्य फलोपयोगिता की दृष्टि से अवस्थिति होती है, अतएव कहीं एक, कहीं दो अथवा कहीं तीनो अवस्थित रहते हैं।

आचार्य भरत तथा धनञ्जय द्वारा निर्धारित अर्थप्रकृतियो का क्रम इतिवृत्त की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है। केवल 'बीज' का क्रम ही निश्चित है, इसे आमुख के अनन्तर उपनिबद्ध करना

१ अर्थप्रकृतय प्रयोजनसिद्धि हेतव। -दशरूपक १/१८ अवलोक

२ (क) बीज बिन्दु पताका च प्रकरी कार्यमेव च। अर्थप्रकृतय पञ्च ।। -नाट्यशास्त्र १६/२१

<sup>(</sup>ত্ৰ) बीजबिन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षणा । अर्थप्रकृतय पञ्च ।। –दशरूपक १/१८

३ बीज पताका प्रकरी बिन्दु कार्य यथारुचि।

फलस्य हेतव पञ्च ।। -नाटयदर्पण १/२८

४ चेतनाचेतनात्मका ।। -वही

चाहिये। बिन्दु सम्पूर्ण नाट्य मे व्याप्त रहता है, अतएव उसका क्रमनिर्धारण युक्तिसगत नहीं है। पताका तथा प्रकरी की नायक के सहायक पात्र की आवश्यकता होने पर ही योजना होती है। उदिष्ट क्रम को स्वीकार करने पर पताका की योजना प्रकरी के पूर्व होनी चाहिये जबकि रामायण मे प्रकरी के अनन्तर पताका की योजना की गयी है। अतएव न इनका उदिष्ट क्रम युक्तिसगत है और न अवश्यम्मावित्व।

### बीज

प्रधान फल का मुख्य उपाय 'बीज कहलाता है। रूपकप्रबन्ध के आरम्भ मे यह सिक्षप्त रूप मे उपन्यस्त रहता है तथा क्रमश विस्तार को प्राप्त होता है यह फलिसिद्धि का प्रथम कारण है।

यह बीज के समान विकसित होता है। जिस प्रकार वृक्ष आरम्भ मे अत्यन्त सूक्ष्म बीजरूप रहता है, क्रमश अकुरित, पल्लवित तथा विकसित होकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, उसी प्रकार नाट्य मे आरम्भ मे सूक्ष्म रूप मे निक्षिप्त 'बीज' हेतु मुख्य फल पर्यन्त विकसित होकर इतिवृत्त बन जाता है।

प्रकृत रूपक में सूत्रधार नट से वार्त्तालाप करता है। सूत्रधार की उक्ति में 'बीज' का सकेत किया गया है जहाँ वह राम को दिव्यास्त्र—प्राप्ति, राम—सीता—परिणय, रावण—वध आदि सम्पूर्ण घटनाक्रम की सूचना देता है—

विद्यायराज्डा राज्येर्सर्य प्रद्राप्यायः यञ्-जगदुपकृतिबीज मैथिलीं प्रापयिष्यन्। दशमुखकुलघातश्लाघ्यकल्याणपात्र धनुरनुजसहाय रामदेव निनाय।।

१ इद च आमुखानन्तर निबध्यते। –नाटयदर्पण १/२६ की वृत्ति

२ सहायानपेक्षाणा नायकाना वृत्ते बीजबिन्दुकार्याणि त्रय एवोपाया । सहायापेक्षाणा तु पताकाप्रकरीभ्यामन्यतरया वा सह पञ्च चत्वारो वेति । —वही १/३३ वृत्तिभाग

नैषामौद्देशिको निबन्धक्रम सर्वेषामवश्यम्भावित्व वा। –वही १/२६ वृत्तिभाग

४ (क) स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर्बीज विस्तार्यनेकधा। -दशरूपक १/१७ का पूर्वार्ध

<sup>(</sup>ख) अल्पमात्र समुद्दिष्ट बहुधा यद्विसर्पति।।फलस्य प्रथमो हेतुर्बीज तदिभधीयते। —साहित्यदर्पण ६/६५–६६

आदौ गम्मीरत्वादल्पनिक्षिप्तो मुख्यफलावसानश्च यो हेतुर्मुख्यसाध्योपाय स धान्यबीजवद्बीजम्। प्ररोहणात् उत्तरत्र शाखोपशाखादिभिर्विस्तरणात्। —नाट्यदर्पण १/२६ वृत्तिभाग

६ महावीरचरितम् १/८

## बिन्दु

अवान्तर प्रसग के द्वारा मुख्य कथावस्तु मे अवरोध हो जाने पर जो उसके सातत्य का कारण होता है, उसे बिन्दु कहते हैं। जल मे तैलबिन्दुवत् यह हेतु सम्पूर्ण इतिवृत्त मे व्याप्त रहता है। आचार्य भरत का यह मत युक्तिसगत प्रतीत होता है कि बिन्दु कथावस्तु मे समाप्तिपर्यन्त स्थित रहता है। दितीय अक के आरम्भ मे माल्यवान् तथा शूर्पणखा के वार्तालाप से मुख्य कथा विच्छिन्न प्रतीत होती है। तदनन्तर नेपथ्य से परशुराम विदेहनगरी के कर्मचारियों से कहते हैं — भो भो विदेहनगरीगता राजकुलचारिण। कथयन्तु भवन्त कन्यान्त पुरगताय रामाय —

कैलासोद्धारसारित्रभुवनविजयौर्जित्यनिष्णातदोष्ण पौलस्त्यस्यापि हेलापहृतरणमदो दुर्दम कार्तवीर्य । यस्य क्रोधात्कुठारप्रविघटितमहास्कन्धबन्धस्थवीयो दोशाखादण्डषण्डस्तरुरिव विहित कुल्यकन्द पुराभूत्।।

'बिन्दु' के अन्य स्थल भी विचारणीय हैं। परशुराम तथा वसिष्ठादिक के विस्तृत वार्तालाप से मुख्य कथा मे बाधा उपस्थित होती है। राम की उपस्थिति से कथा पुन आगे बढती है— अयमह भो कौशिकान्तेवासी राम प्रणम्य विज्ञापयामि।

पौलस्त्यविजयोद्दामकार्तवीर्यार्जुनद्विषम्। जेतार क्षत्त्रवीर्यस्य विजयेय नमोस्तु व।।

सप्तम अक मे रामादिक पुष्पकिवमान पर आरूढ हो अयोध्या प्रस्थित होते हैं। मार्ग मे अत्यन्त विस्तृत वर्णन से कथाप्रवाह बाधित होता है। नेपथ्य से रामादिक को अविलम्ब अयोध्या पहुँचने का निर्देश दिया जाता है –

पुरीं यथा स्थितौ यात विलम्बेथा च मान्तरा। अरुन्धतीसहचर ज्योतिर्वां सप्रतीक्षते।।

१ अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्। –दशरूपक १/१७

२ बिन्दु जले तैलबिन्दुवत्प्रसारित्वात्। –वही अवलोक

३ यावत्समाप्तिर्बन्धस्य स बिन्दु परिकीर्तित ।। -नाटयशास्त्र १६/२२-२३

४ महावीरचरितम् २/१६

५ वही ३/४५

६ वही ७/२८

#### पताका

पताका प्रासिगक इतिवृत्त का एक प्रकार है, यह व्यापक तथा प्रधान फल का सहायक होता है। यह आधिकारिक इतिवृत्त का दूर तक अनुवर्तन करता है। आचार्य धनिक के अनुसार जिस प्रकार 'पताका' नायक का असाधारण चिद्व होता है तथा उसकी सहायता करता है, उसी प्रकार पताका वृत्तान्त आधिकारिक इतिवृत्त का उपकारक होता है। पताकानायक नायक की सहायता करता है, साथ ही उसके स्व—प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है।

पञ्चम अक मे प्रयुक्त सुग्रीव तथा विभीषण वृत्तान्त पताका है। किव ने वाली—सुग्रीव वृत्तान्त सर्वथा भिन्न रूप मे प्रस्तुत किया है। वाली माल्यवान् से प्रेरित हो राम से युद्ध करता हुआ प्रत्यक्ष मारा जाता है। वाली ही राम तथा सुग्रीव की मित्रता कराता है तथा सुग्रीव को राज्य प्रदान करता है। सुग्रीव की ससैन्य सहायता से राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ सुग्रीव को अनभीष्मित राज्य प्रकारान्तर से स्वत प्राप्त होता है, अतएव यह वृत्तान्त पताकावत् माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभीषण राम की सहायता करता है तथा रावण—वध के अनन्तर लका के सिहासन पर आरूढ होता है। अतएव सुग्रीव तथा विभीषण का वृत्तान्त पताका है।

## प्रकरी

प्रासिगिक इतिवृत्त का द्वितीय भेद 'प्रकरी' है, इसकी कथा एकदेशी होती है। यह परार्थसिद्धिपरक उपाय है। प्रकरी की व्युत्पत्ति है— 'प्रकर्षेण स्वार्थानपेक्षया करोतीति प्रकरी', अर्थात् यह स्वकार्यसम्पादन की अपेक्षा नहीं रखता है। सागरनन्दी के अनुसार यह पुष्पो के ढेर के समान एक विशिष्ट स्थल पर निर्दिष्ट हो शोभावर्धन करती है।

१ व्यापि प्रासगिक वृत्त पताकेत्यभिधीयते। –साहित्यदर्पण ६/६६-६७

२ (क) सानुबन्ध पताकाख्य । –दशरूपक १/१३

<sup>(</sup>ख) दूर यदनुवर्तते प्रासिगक सा पताका सुग्रीवादिवृत्तान्तवत्। –वही अवलोक

३ पतान्त्रेतादमाधारमञ्जाष्टमाञ्चहवत् तदुपकारित्वात्। –वही अवलोक

पताकानायकस्य स्यात्र स्वकीय फलान्तरम्।।
 गर्भे सन्धौ विमर्शे वा विमर्शे वा निर्वाहस्तस्य जायते। –साहित्यदर्पण ६/६७–६८

५ प्रासगिक प्रदेशस्थ चरित प्रकरी मता।। -वही ६/६८

फल प्रकल्यते यस्या परार्थायैव केवलम्।
 अनुबन्धविहीना ता प्रकरीमितिनिर्दिशेत।। –नाट्यशास्त्र १६/२५

७ नाट्यदर्पण पु० ३३

प्रयादकारकात्रास्ताः या शोभा जनयति सा प्रकरी। —नाटकलक्षणरत्नकोश, पृ० २१

पञ्चम अक मे प्रयुक्त जटायु तथा श्रमणा का वृत्तान्त प्रकरी है। जटायु सीतापरित्राणार्थ रावण से युद्ध करता है तथा प्राणोत्सर्ग करता है। इसके अतिरिक्त शबरतपरिवनी श्रमणा का वृत्तान्त प्रकरी है। वह कबन्धराक्षस से आक्रान्त हो राम को रक्षार्थ पुकारती है। लक्ष्मण कबन्ध का वध कर उसे राम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वस्तुत श्रमणा दूतकार्यवश आती है। वह विभीषण का आत्मसमर्पण लेख राम को प्रदान करती है तथा राम एव लक्ष्मण को ऋष्यमूक पर्वत का मार्ग निर्दिष्ट करती है जहाँ सुग्रीव, विभीषण हनूमान् प्रभृति निवास करते हैं। वह सुग्रीव तथा विभीषण की राम द्वारा वाली—वधजन्य शका का निराकरण करती है। अतएव जटायु तथा श्रमणा का वृत्तान्त प्रकरी कहा जा सकता है।

#### कार्य

आचार्य धनञ्जय, विश्वनाथ प्रभृति ने 'कार्य की भ्रामक व्याख्या की है। एक ओर वे कार्य को साध्यरूप फल बताते हैं, अन्यत्र कार्य को 'प्रयोजनिसिद्ध का हेतु' मानते हैं। धनञ्जय के अनुसार कार्य त्रिवर्ग अथवा धर्म, अर्थ एव काम रूप है। यह त्रिवर्ग नाट्य का साध्य है, अतएव उसे अर्थप्रकृतिगत भेद नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध मे आचार्य भरत का मत सुस्पष्ट है। उनके अनुसार नाट्य धर्मादि (साध्य या फल) का साधक है तथा आधिकारिक वस्तु के विषय मे जो भी समारम्भ किये जाय, उसे कार्य कहते हैं। अचार्य अभिनवगुप्त के मत मे प्रधाननायक, पताकानायक तथा प्रकरीनायक के कार्यनिष्पादनार्थ आवश्यक साधन कार्य' नामक अर्थप्रकृति के अन्तर्गत आते हैं। मुख्य उपाय 'बीज' के सहायक समस्त उपाय 'कार्य' हैं, ये समस्त अर्थ चेतनो के द्वारा साध्य की सिद्धि मे प्रवृत्त कराये जाते हैं। आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र ने भी उक्त मत का समर्थन किया है। '

१ (क) कार्यं त्रिवर्गस्तछुद्धमेकानेकानुबन्धि च।। –दशरूपक १/१६

<sup>(</sup>ख) अपेक्षित तु यत्साध्यमारम्भो यन्निबन्धन ।। समापन तु यत्सिद्धयै तत्कार्यमिति समतम्। –साहित्यदर्पण ६/६६–७०

२ धर्म्यमर्थ्यं यशस्य च सोपदेश्य ससग्रहम्। भविष्यतश्च लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम्।। –नाट्यशास्त्र १/१४

यदाधिकारिक वस्तु सम्यक् प्राज्ञै प्रयुज्यते।
 तदर्थो य समारम्भस्तत्कार्यं परिकीर्तितम्।। –वही १६/२६

प्राज्ञै प्रधाननायकपताकानायकप्रकरीनायकैश्चेतनरूपै यद्वस्तु फलरूप प्रयुज्यते सम्पाद्यते सम्पाद्यमानत्वेन अनुसन्धीयते तत्फलप्रयोजनो य सम्पूर्णतादायी पूर्वपिरगृहीतस्य प्रधानस्य बीजाख्योपायस्य फलम् आरमत इत्यारम्मशब्दवाच्यो द्रव्यक्रियागुणप्रभृति सर्वोऽर्थ (यस्य) सहकारी (तत्त) कार्यमित्युच्यते चेतनै कार्यते फलमिति व्युत्पत्त्या। —नाटय्शास्त्र १६/२६ अभिनवभारती

५ नाट्यदर्पण १/३३ वृत्तिभाग

है। प्रत्येक नायक फलप्राप्त्यर्थ व्यापाररत रहता है। इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित रहता है तथा इनका नाटक में उपन्यस्त होना भी अपरिहार्य है।

अवस्थाओं तथा अर्थप्रकृतियों में मूलभूत अन्तर यह है कि अर्थप्रकृतियाँ इतिवृत्त के फल से सम्बद्ध होती हैं, इसके विपरीत कार्यावस्थाएँ नायक के व्यापार से सम्बन्धित हैं। आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार नायक—व्यापार, प्रतिनायक—व्यापार अथवा सहायक—व्यापार द्वारा इन अवस्थाओं का प्रदर्शन हो सकता है तथा दैव—व्यापार के द्वारा भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के व्यापार से अवस्थाओं का प्रदर्शन हो, फलप्राप्ति नायक से ही सम्बद्ध है।

#### आरम्भ

प्रभूत फलप्राप्त्यर्थ जो औत्सुक्य मात्र है, उसे आरम्भ कहते हैं। आचार्य धनिक के अनुसार 'इस कार्य को मैं करूँगा' इस प्रकार का निश्चय आरम्भ है। '

रूपक मे -

रक्षोघ्नानि च मगलानि सुदिने कल्प्यानि दारिक्रया वैदेह्याश्च रघूद्वहस्य च कुले दीक्षाप्रवेशश्च न । आस्थेयानि च तानि तानि जगता क्षेमाय रामात्मनो दैत्यारेश्चरिताद्भुतान्यथ खलु व्यग्रा प्रमोदामहे।।

इत्यादि कथन के द्वारा ऋषि विश्वामित्र के मुख से 'आरम्भ' नामक अवस्था दिखायी गयी है। यहाँ यह शका होती है कि जब अवस्थाओं का सम्बन्ध नायक से है तो 'आरम्भ' नामक अवस्था का उपन्यास विश्वामित्र के मुख से कैसे कराया गया है ? इस शका का समाधान अभिनव गुप्त के शब्दों में अनुसन्धेय है— 'प्रारम्भ नायकस्यामात्यस्य नायिकाया प्रतिनायकस्य दैवस्य वा'।

आनुपूर्व्यति उद्देशक्रमेणैव । चकारैस्तथाशब्देन चावश्यम्भाविक्रमत्वमासामुच्यते । पञ्चम इत्यनेन क्रमो
विवक्षित । —नाट्यशास्त्र १६/७—८ अभिनवमारती

२ नेतुर्मुख्यफल प्रति बीजाद्युपायान् प्रयोक्तुरवस्था । --नाट्यदर्पण पृ० १८७

औत्सुक्यमात्रमारम्म फललाभाय भूयसे। –दशरूपक १/२०

४ इदमह सम्पादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्भ इत्युच्यते। –वही अवलोक

प् महानीकारकम् १/१३

६ नाट्यशास्त्र १६/६ अभिनवभारती

#### प्रयत्न

फल के प्राप्त न होने पर सत्वर उद्योग करना ही प्रयत्न' नामक अवस्था है। उपर्युक्त कारिका से प्रयत्न का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध मे आचार्य भरत का मत स्पष्ट है कि यत्नसज्ञक अवस्था तभी तक है, जब तक फलप्राप्ति की आशा दृष्टिगत न हो।

दूत सर्वमाय से आश्रम—वृत्तान्त एव शूर्पणखा से विवाहादिक मगल कार्य ज्ञात होने पर माल्यवान् उद्विग्न हो जाता है। उसी समय माल्यवान् के पास परशुराम का पत्र आता है जिसमे विराधदनुकबन्ध को तपस्वीजन को पीडित करने तथा उन्हे एतद्कार्य से विरत करने का उल्लेख रहता है। विपरीत स्थिति मे परशुराम के क्रुद्ध होने का निर्देश रहता है। तत्पश्चात् माल्यवान् शूर्पणखा के समक्ष रामवधार्थ परशुराम को प्रेरित करने की योजना बनाता है तथा महेन्द्रद्वीप की ओर प्रस्थान करता है। परशुराम—प्रसग भी प्रकारान्तर से राम—रावण—संघर्ष का ससूचक है, अत माल्यवान् का वेगपूर्वक गमन प्रयत्न नामक अवस्था है।

#### प्राप्त्याशा

उपाय की स्थिति होने पर भी विघ्न की शका से जहाँ फलप्राप्ति की सम्भावना मात्र होती है, उसे प्राप्त्याशा कहते हैं। आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार इसमे यत्किञ्चित् फल—लाभ की सम्भावना होती है। भ

चतुर्थ अक मे राम द्वारा परशुराम—विजय के अनन्तर राम—राज्याभिषेक का प्रस्ताव भरत एव युधाजित् दशरथ के समक्ष रखते हैं। इसी समय मन्थरा मे प्रविष्ट शूर्पणखा राम को छलपत्र प्रस्तुत करती है, राम का वनवास होता है। एतदनन्तर राम—रावण—युद्ध की सम्भावना बनी रहती है, अतएव 'प्राप्त्याशा' नामक अवस्था है।

१ (क) प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वित । –साहित्यदर्पण ६/७२

<sup>(</sup>ख) प्रयत्नस्तुतदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वित । –दशरूपक १/२०

<sup>(</sup>ग) प्रयत्नो व्यापृतौ त्वरा। –नाटयदर्पण १/३५

२ अपश्यत फलप्राप्ति व्यापारो य फलप्राप्त । पर चौत्सुक्यगमन स प्रयत्न परिकीर्त्तित ।। —नाट्यशास्त्र १६/१०

३ महावीरचरितम् २/१४-१५

४ उपायापायशकाभ्या प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भव । -दशरूपक १/२१

५ फलसम्भावना किञ्चित्, प्रत्याशा हेतुमागत ।। -नाट्यदर्पण १/३५

#### नियतापि

अपायाभाव अर्थात् विघ्नो का पूर्ण अभाव होने पर फलप्राप्ति निश्चित हो जाती है इसे ही नियताप्ति कहते हैं। इसमें प्रधानफल निर्णीत रहता है।

पञ्चम अक मे सीता—हरण, कबन्ध—वध, वाली—वध तथा षष्ठ अक मे सेतु—निर्माण के अनन्तर रामादिक का ससैन्य लका का अतिक्रमण उपन्यस्त है। तत्पश्चात् वानर एव राक्षस सेना का युद्ध आरम्भ होता है, कुम्भकर्ण प्रभृति प्रमुख राक्षस मारे जाते हैं। एतदनन्तर रावण एव मेघनाद प्रभृति ही अवशिष्ट रहते हैं जिनका सहार अवश्यम्भावी हो जाता है, अत नियताप्ति नामक अवस्था है।

#### फलागम

समग्र रूप से फलप्राप्ति को ही फलयोग अथवा फलागम कहते हैं। दिव्यर्षिगण से प्रेरित होकर राम एव लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र तथा अच्युतास्त्र का स्मरण कर रावण एव मेघनाद का वध करते हैं। एतदनन्तर राम अग्निपरिशुद्ध सीता तथा लक्ष्मणादिक के साथ अयोध्या जाते हैं जहाँ फ्रिक्ट के राप अनन्तर विश्वामित्र प्रभृति राम का राज्याभिषेक करते हैं, ये समस्त कार्य फलागम के द्योतक हैं।

### सन्धि

आचार्य धनञ्जय के अनुसार पाँच अर्थप्रकृतियो— बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य का अवस्थापञ्चक आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम के साथ क्रमश सयोग होने पर मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श तथा निर्वहण अथवा उपसहृति नामक सन्धियो का निर्माण होता है। उपर्युक्त परिभाषा से 'सन्धि' का लक्षण स्पष्ट नहीं हो पाता है। आचार्य, धनञ्जय के अनुसार मुख्य प्रयोजन से अन्वित कथाशो का किसी एक अवान्तर प्रयोजन से सम्बन्ध 'सन्धि' है अर्थात्

अपायाभावत प्राप्तिर्नियताप्तिस्तु निश्चिता। –साहित्यदर्पण ६/७३

२ नियताप्तिरूपायाना साकल्यात् कार्यनिर्णय । –नाटयदर्पण १/३६ का पूर्वार्ध

असमग्रफलसम्पत्ति फलयोगो यथोदित । –दशरूपक १/२१

अर्थप्रकृतय पञ्च पञ्चावस्थासमन्विता ।।
 यथासख्येन जायन्ते मुखाद्या पञ्चसन्धय । –वही १/२२–२३

प् अन्तरैकार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति। –वही १/२३

रूपक—प्रबन्ध में कई कथाश होते हैं जो भिन्न—भिन्न प्रयोजन रखते हैं, किन्तु कथावस्तु के मुख्य प्रयोजन के साथ ही साथ किसी अवान्तर प्रयोजन से भी सम्बद्ध होते हैं। वृत्तिकार धनिक के अनुसार कथाशों का सम्बन्ध सन्धि है। किन्तु धनिक की यह व्याख्या भ्रामक प्रतीत होती है। आचार्य भरत ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि इतिवृत्त के विभाग अर्थात् कथाश स्वय सन्धि हैं इसके पाँच विभाग हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने 'सन्धि' पद की सम्यक् व्याख्या की है— इतिवृत्त का अशविशेष स्वय सन्धि हैं जो परस्पर अगों के साथ सन्धीयमान होने के कारण 'सन्धि' कहा जाता है। विशेष वैचित्र्य की कल्पना से युक्त कथानक का अश 'सन्धि' कहलाता है। आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार सन्धियाँ अवस्थाओं का अनुमगन करती हैं। रामचन्द्र गुणचन्द्र ने भी इसी मत की पुष्टि की है। उनके अनुसार स्वतन्त्र महावाक्य के भाग परस्पर अपने रूप से तथा अगों के साथ मिलते हैं, अतएव सन्धि कहलाते हैं— 'मुख्यस्य स्वतन्त्रस्य महावाक्यार्थस्याशा भागा परस्पर स्वरूपेण चागै सन्धीयन्त इति सन्ध्य'। आचार्य विश्वनाथ भी सन्धियों को अवस्थाओं से सम्बन्धित मानते हैं। "

धनञ्जय का अर्थप्रकृति तथा अवस्था से समन्वित सन्धि विषयक सिद्धान्त ग्राह्म नहीं है। यह सिद्धान्त अगीकार करने पर अर्थप्रकृतियों का नाटक में क्रमश प्रयोग होना चाहिये, जबिक वस्तुस्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। गर्भसन्धि के घटक पताका तथा अवमर्श सन्धि के घटक प्रकरी का रामायण में क्रम निश्चित नहीं है। आचार्य धनञ्जय ने 'पताका स्यान्नवा' कहकर पताकाभाव में भी केवल प्राप्त्याशा नामक अवस्था के वर्तमान होने पर 'गर्भसन्धि' की स्थिति स्वीकार की है, किन्तु इससे धनञ्जय के मत का स्वयमेव खण्डन हो जाता है। सहायनिरपेक्ष नायक के चरित में पताकावृत्तान्त की आवश्यकता नहीं होती है।

१ एकेन प्रयोजनेनान्विताना कथाशानामवान्तरैकप्रयोजनसम्बन्ध सन्धि । –दशरूपक १/२३ वृत्तिभाग

२ इतिवृत्त तु नाट्यस्य शरीर परिकीर्तितम्। पञ्चमि सन्धिमिस्तस्य विभागा सम्मार्जस्याः।। —नाट्यशास्त्र १६/१

तेनार्थावयवा सन्धीयमाना परस्परमगैश्च सन्धय इति समाख्या निरुक्ता तदेषा सामान्यलक्षणम्।
 –नाटयशास्त्र १६/३७ अभिनवभारती

४ प्रकारवैचित्र्यकल्पनामया एव सन्धय ।। -वही १६/१

५ सन्धयो ह्यवस्थापरतन्त्रा । -वही १६/३६ अभिनवभारती

६ नाट्यदर्पण प्रथम विवेक पु० १६०

यथासख्यमवस्थाभिराभिर्योगातु पञ्चिभ ।
 पञ्चधैवेतिवृत्तस्य भागा स्यु पञ्चसन्धय ।। –साहित्यदर्पण ६/७४

सहायानपेक्षाणा नायकाना वृत्ते बीज-बिन्दु-कार्याणि त्रय एवोपाया । -नाट्यदर्पण, पृ० १८६

अतएव नाट्यदर्पणकार के अनुसार अर्थप्रकृतियों का न तो उद्दिष्ट क्रम होता है और न अनिवार्यता। अन्यत्र ये सन्धियाँ पताका में भी प्रयुक्त होती हैं, जिन्हें अनुसन्धि कहा जाता है, वह सूचना, अनुमान आदि से निर्दिष्ट की जाती है। अतएव सुस्पष्ट है कि सन्धियाँ अवस्थाओं का अनुवर्तन करती हैं।

## मुखसन्धि

आरम्भ, बीजोत्पत्ति से युक्त तथा रस का आश्रयभूत प्रधानकथा का अश 'मुखसन्धि' है। अधार्य भरत के अनुसार वह कथाश मुखसन्धि है जिसके अन्तर्गत बीजोत्पत्ति होती है। आचार्य धनिक के अनुसार जहाँ प्रहसनादिक में त्रिवर्गरूप प्रयोजन का अभाव रहता है वहाँ बीज रसोत्पत्ति का कारण है, अन्यत्र बीज प्रयोजन अथवा फल तथा रस दोनों की उत्पत्ति का कारण है। आचार्य भरत के अनुसार मुख शरीर से अनुगत रहता है, अतएव उसकी मुख 'सज्ञा' है। अभिनव गुप्त आरम्भ में होने के कारण इसे 'मुख' मानते हैं।

प्रथम अक मे सीता तथा उर्मिला क्रमश राम एव लक्ष्मण के सौम्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहती हैं— 'सौम्य दर्शनौ खल्वेतौ' — यहाँ श्रृगार रस की कुछ झलक दिखाई देती है। भीषणाकृति ताटका के रूप—वर्णन मे बीभत्स रस, ताटकावध मे वीररस की सुन्दर अभिव्यञ्जना हुई है। मुनि विश्वामित्र रावणदूत सर्वमाय के समक्ष ही राम तथा लक्ष्मण को जृम्भकास्त्र प्रदान करते हैं तथा शिवधनुभैंग के अनन्तर राम—सीता—परिणय हेतु निश्चय करते हैं। सुबाहु, मारीच प्रभृति के राम द्वारा पराभूत होने से सर्वमाय उद्विग्न हो जाता है। अतएव प्रथम अक मे नाना अर्थों, रस से परिपूर्ण राम—रावण—संघर्ष रूपी बीज उपन्यस्त है, अतएव नाटक का यह भाग मुखसन्धि है।

नैषामौद्देशिको निबन्धक्रमः सर्वेषामवश्यम्भावित्व वा। —नाटयदर्पण पृ० १८२

२ पताकाया प्रधानत्वेऽनुसन्धि सूचनाऽऽदिभि ।। –वही १/३३ का उत्तरार्ध

यत्र बीजसमुत्पर्तिनानार्थरससम्भवा।।
 प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुख परिकीर्त्तितम्। —साहित्यदर्पण ६/७६-७७

४ यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा। तन्मुख परिकीर्त्तितम्।। –नाट्यशास्त्र १६/३६

बीजानामुत्पत्तिअनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुर्मुखसन्धिरिति व्याख्येय तेनात्रिवर्गफले प्रहसनादौ रसोत्पत्ति—
 हेतोरेव बीजत्वमिति। –दशरूपक १/२४–२५ अवलोक

६ काव्ये शरीरानुगतातन्मुख परिकीर्त्तितम्। -नाटयशास्त्र १६/३६

प्रागारम्भमावित्वात् मुखिमव मुखम्। —नाट्यशास्त्र १६/३६ अभिनवभारती

च महावीरचिरतम् १ / १८−१६

# प्रतिमुख सन्धि

प्रतिमुख सन्धि में, मुखसन्धि में सूक्ष्म रूप से दृष्टिगत बीज का सम्यक् उद्घाटन होता है। इसमें बीज का कुछ लक्ष्य तथा कुछ अलक्ष्य रूप में उद्भेद रहता है। मुखसन्धि में उपनिबद्ध राम—रावण—संघर्ष रूपी बीज द्वितीय अक में किञ्चिद् लक्ष्य होता है— जहाँ रामवधार्थ आगत परशुराम तथा राम का वीरजनोचित सवाद उपन्यस्त है। किन्तु राम के ककणमोचनार्थ कन्यान्त पुर—गमन से अलक्ष्य हो जाता है। पुन राम की परशुरामविजय विषयक घोषणा से बीज लक्ष्य हो जाता है, अतएव प्रतिमुख सन्धि है।

### गर्भसन्धि

दिखलाई देकर नष्ट हुए बीज का अनेकश अन्वेषण गर्भसिन्ध है। नाट्यदर्पणकार के अनुसार जहाँ प्राप्ति तथा अप्राप्ति के बीच आशा—िनराशा व्याप्त रहती है, तदनुसन्धान द्वारा बीज की फलोन्मुखता से युक्त कथाभाग गर्भसिन्ध है। आचार्य भरत के अनुसार गर्भसिन्ध मे बीज उद्भिन्न होता है, उसकी प्राप्ति तथा पुन अप्राप्ति होती है, पुन अन्वेषण होता है। परशुराम जनक का आतिथ्य ग्रहण कर वनगमनार्थ उद्यत होते हैं। राम विलाप करते हैं तथा विचार करते हैं कि 'मैं किसी अन्य उपाय से दण्डकारण्य जा पाता' — (सवाष्यम्) गतो भगवान् भार्गव। (विचिन्त्य) अपि नामान्येन केनचिदुपायेन दण्डकारण्य प्रतिष्ठेय। कथ च रामप्रियाद्गुरुजनादेव स्यात्।

# 'न्यस्तशस्त्रे भृगुपतौ परतन्त्रे तथा मयि'।

एतदनन्तर शूर्पणखा द्वारा प्रस्तुत छलपत्र के कारण राम वनगमनार्थ विचार करते हैं, दशरथ एव जनक मूर्च्छित हो जाते हैं तथा युधाजित् रामादिक को रोकने का प्रयत्न करते हैं, आग्रह करने पर राम भरत को स्वर्ण उपानह प्रदान कर युधाजित् से वनगमनार्थ अनुमित लेते हैं।

१ प्रतिमुख कियल्लक्ष्यबीजोद्घाटसमन्वित ।-नाट्यदर्पण १/३८

२ लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुख भवेत्। –दशरूपक १/३०

३ गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषण मुहु । -वही १/३६

४ बीजस्योन्मुख्यवान् गर्भो लाभालाभगवेषणै । -नाट्यदर्पण १/३६

प्रनश्चान्वेषण यत्र स गर्भ इति सज्जित ।। —नाटयशास्त्र १६/४१

६ महावीरचरितम् ४/३६ का उत्तरार्ध

७ वही ४/४०-५७

### विमर्श

विमर्श सिन्ध में क्रोध, व्यसन अथवा विलोभन से फलप्राप्ट्यर्थ विमर्श किया जाता है इसमें गर्भसिन्ध में निर्भिन्न बीज समाविष्ट रहता है। नाट्यदर्पणकार ने विमर्श का व्युत्पत्तिपरक विश्लेषण 'विमृशित' पद से किया है। उनके अनुसार प्रबल विघ्नों की उपस्थिति से नायक समीपस्थ फल के प्रति सदेहयुक्त हो जाता है। सीता–हरण एव जटायु–वध से उद्विग्न होकर राम राक्षस–सहार का पुन कथन करते हैं—

प्रागेव राक्षसवधाय मित कृता में वध्या हि ते बहुमिरेव यतो निमित्तै।

श्रमणारक्षार्थ लक्ष्मण कबन्ध का वध करते हैं। श्रमणा से विभीषण का आत्मसमर्पण लेख प्राप्त होता है। माल्यवान्—प्रेरित वाली राम का युद्धार्थ आहान करता है। वाली—वध के पश्चात् राम, सुग्रीवादिक लका पहुँचते हैं। राम के अस्त्र—प्रहार से आहत होकर समुद्र मार्ग प्रदान करता है, फलस्वरूप वानर सेतु का निर्माण करते हैं। युद्ध आरम्भ हो जाता है। रावण के शतघ्नी—प्रहार से लक्ष्मण के आहत होने पर राम उद्धिग्न हो जाते हैं। राम को उद्देश्य कर कुम्भकर्ण आता है, राम उसका वध कर लक्ष्मण के निकट आते हैं, फलस्वरूप युद्ध कतिपय क्षणो के लिये रुक जाता है। यहाँ रावण—वध रूप प्रधान लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, अतएव यहाँ विमर्श सन्धि है।

### निर्वहण

नाटक के आरम्भ में बीजरूप में उपिक्षप्त, मुखादि सन्धि में यत्र—तत्र विस्तीर्ण कथाशों का प्रधान प्रयोजन के साथ सम्बन्ध होना निर्वहणसन्धि का विषय है। राम एवं लक्ष्मण क्रमश रावण तथा मेघनाद का वध करते हैं, विभीषण—राज्याभिषेक के अनन्तर राम सीता तथा लक्ष्मण एवं हनूमान् प्रभृति के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ हो अयोध्या प्रस्थित होते हैं। वहाँ भरत तथा गुरुजनों से

क्रोधेनावमृशेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात्।
 गर्भनिर्भिन्नबीजार्थ सोऽवमर्श इति स्मृत ।। –दशरूपक १/४३

२ विमृशति बलादन्तरायहेतुसम्पात प्रत्यासन्नमपि साध्य प्रति सन्देग्धि नेताऽस्मिन्निति—विमर्श । —नाटयदर्पण १/३६ वृत्तिभाग पृ० ४१

३ महावीरचरितम् ५/२५ का पूर्वार्ध

४ वही ५/२७--२८

प् बीजवन्तो मुखाद्यार्था विप्रकीर्णा यथायथम्।। ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहण हि तत्। —दशरूपक १/४८—४६

प्रियसमागम के अनन्तर राम का राज्याभिषेक होता है, सकल कार्य सम्पन्न होने पर विश्वामित्र राम को राज्यभारसम्भारण विषयक सदुपदेश देते हैं, अतएव निर्वहणसन्धि प्रयुक्त है।

### सन्ध्यग

रस एव भाव की वर्णना में निपुण किवें सन्ध्यगों की आवश्यकतानुसार योजना करता है। इन सन्ध्यगों के प्रयोग से भावों की सम्यक् व्यञ्जना होती है। आचार्य भरत के अनुसार सन्ध्यगों से रिहत काव्य हीन कोटि का होता है, यथा— अगविहीन मनुष्य व्यापार के लिये अनुपयुक्त होता है। सन्ध्यगों से रिहत उदात्त काव्य सामाजिकों को चित्ताकर्षक प्रतीत नहीं होता है, इसके विपरीत सन्ध्यगों से युक्त अवरकोटि का काव्य सौन्दर्यवर्धन करता है। अतएव मुख्यार्थ रस को उद्दिष्ट कर अगों का सम्यक् विनियोग अपरिहार्य है।

मुखादि पञ्चसिन्धयों के ६४ अग होते हैं, किन्तु प्रत्येक सिन्ध में इनकी संख्या भिन्न-भिन्न है। मुखसिन्ध में १२, प्रतिमुखसिन्ध में १३, गर्भसिन्ध में १२, विमर्शसिन्ध में १३ तथा निर्वहणसिन्ध में १४ अग होते हैं। डा० कीथ पञ्चसिन्धयों का ६४ अगों में उपविभाजन अत्यन्त जटिल तथा निर्श्यक मानते हैं।

रस तथा भाव के परिपोष—हेतु एक सिन्ध के अन्तर्गत प्रतिपादित अग दूसरे सिन्ध मे भी प्रयुक्त हो सकते हैं। एक ही सिन्ध के भीतर भी एक सन्ध्यग का दो अथवा तीन बार प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ शका होती है कि अगविशेष को सिन्धिविशेष से क्यो सम्बद्ध किया गया है ?

१ महावीरचरितम् ७/४१

२ ननु कीदृश तत्प्रबन्ध-निर्माणकोरक किलाह रसभावमपेक्ष्येति तदपेक्षा च कौशलम् इत्यर्थ । -अभिनवभारती

यथासन्धि तु कर्त्तव्यान्येतान्यगानि नाटके।।
 किविभिः काव्यकुशलै रसभावमपेक्ष्य तु।
 सम्मिश्राणि कदाचित्तु द्वित्रियोगेन वा पुन।। –नाट्यशास्त्र १६/१०४–५

अगहीनो नरो यद्वद् नैवारम्भक्षमो भवेत्। अगहीन तथा काव्य न प्रयोगक्षम भवेत्।। –वही १६/५३ उदात्तमिप यत्काव्य स्यादङगै परिवर्जितम्। हीनत्वाद्धि प्रयोगास्य न सता रजयेन्मन ।। –वही १६/५४ काव्य यदिप हीनार्थं सम्यगङ्गै समन्वितम्। दीप्तत्वातु प्रयोगस्य शोभामेति न सशय ।। –वही १६/५५ तस्मात् सिधप्रदेशेषु यथायोग यथारसम्। किवनाङ्गानि कार्याणि सम्यक्तानि निबोधत।। –वही १६/५६

y Keith 'The Sanskrit Drama', P 299

आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार इसका मूलभूत उद्देश्य यह है कि वह सन्ध्यग उस सन्धिविशेष में अवश्यम्मावी है। यथा—उपक्षेप नामक सन्ध्यग का मुखसन्धि में ही प्रयोग अपिरहार्य है क्योंकि इतिवृत्त का उपक्षेप करने के अनन्तर ही उसका विस्तार हो सकता है। आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र तथा विश्वनाथ के अनुसार मुखसन्धि के अग उपक्षेप, परिकर तथा परिन्यास का उद्दिष्ट क्रम में ही प्रयोग किया जाना चाहिये।

आचार्य धनञ्जय के अनुसार इन सन्ध्यगों के छ प्रकार के प्रयोजन होते हैं -

- (१) इसमे अभीष्ट प्रतिपाद्य अर्थ समाविष्ट रहता है।
- (२) रगमच पर अप्रदर्श्य अश, यदि गोपनीय हो तो उसे छिपा लिया जाता है।
- (३) प्रस्तुत करने योग्य कथाशो का प्रकाशन किया जाता है।
- (४) इतिवृत्त की सुव्यवस्थित सघटना से दर्शक स्वयमेव रूपक के प्रति दत्तचित्त हो जाता है, रुचि-वृद्धि होती है।
- (५) वैचित्र्य का यत्र-तत्र आधान होने से आश्चर्यानुभूति होती है।
- (६) सन्ध्यगप्रयोग से कथाविच्छेदजन्य अरुचि तथा नीरसता समाप्त हो जाती है, घटनाक्रम मे सातत्य बना रहता है।

आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार कथाप्रवाह में सातत्यनिर्वाहार्थ सन्ध्यगों का प्रयोग होना चाहिये। रसपरिपाक की दृष्टि से एक ही अग का एक सन्धि में दो अथवा तीन बार उपनिबन्धन किया जाता है। आचार्य रुद्रट प्रभृति के मत में अग का तत्तत् सन्धि में प्रयोग करना चाहिये, किन्तु यह तथ्य युक्तिसगत नहीं है। रूपकप्रबन्धों में इसके विपरीत उदाहरण भी दृष्टिगत होते हैं। यथा वेणीसहार के तृतीय अक में गर्भसन्धि की योजना है, तथापि उसमें मुखसन्धि का अग 'सम्प्रधारण'

१ कानिचित्त्वगानि स्वरूप्टादाहेट नियमभाञ्जि यथोपक्षेपो मुखसन्धावेव प्रथमे। एव च न ह्यनुपक्षिप्ते वस्तुनि किञ्चिदपि शक्यक्रियम्। —अभिनवभारती १६/३६

२ (क) उपक्षेपपरिकरपरिन्यासाना यथोद्देशक्रममादादेव । –नाट्यदर्पण पृ० १६३

<sup>(</sup>ख) एतानि त्रीणि चागानि उक्तेनैव पौर्वापर्येण भवन्ति अगान्तराणि त्वन्यथापि। —साहित्यदर्पण ६ / ১४

उक्तागाना चतु षष्टि षोढा चैषा प्रयोजनम्।।
 इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्यगुप्ति प्रकाशनम्।
 राग प्रयोगस्याश्चर्यं वृत्तान्तस्यानुपक्षय।। –दशरूपक १/५४–५५

४ सर्वसन्धीना राजाद्वीतिदृत्वाद्वयोगार्द्वयमार्द्वपुरण्टीयन्ते इतिवृत्तस्याविच्छेदश्च रसपुष्ट्यर्थ । तेनैकमप्यग रसपोषकत्वा— देकस्मिन्नपि सन्धौ द्विस्त्रिर्वा निबंध्यते । —नाट्यदर्पण, पृ० २२६

उपनिबद्ध है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की दृष्टि से इन सन्ध्यगों का अन्य अगों में भी उपनिबन्धन हो सकता है, रस ही मुख्य है। आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार सन्धिसन्ध्यगों की योजना रसाभिव्यञ्जन हेतु अपरिहार्य है, नाट्यशास्त्रीय नियमों के परिपालन हेतु नहीं।

## मुखसन्धि

मुखसन्धि के बारह अग होते हैं— उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उदभेद भेद तथा करण।

### उपक्षेप

रूपक के प्रारम्भ में बीजन्यास उपक्षेप है। इसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है— 'उपक्षिप्यते अनेन इति उपक्षेप' अर्थात् इसमें काव्य के अर्थ तथा रस की योजना होती है। प्रस्तावना के अनन्तर राजा कुशध्वज सीता एव उर्मिला से मुनि विश्वामित्र को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने हेतु निर्दिष्ट करते हैं— 'आयुष्मत्यौ सीतोर्मिले । अद्य भगवान् विश्वामित्र कौशिक श्रद्धधानेन चेतसा वत्साभ्या प्रणन्तव्य'। 'यहाँ 'श्रद्धधानेन' पद से विश्वामित्र का राम—सीता—परिणय रूपी उद्देश्य— जो बीजरूप है, निहित है।

## परिकर

बीज जहाँ बहुलता से वर्णित हो, उसे परिकर कहते हैं। सूत राजा कुशध्वज एव तेजस्वी विश्वामित्र के समागम की प्रशसा करता है —

चतु षष्टिविध ह्येतदग प्रोक्त मनीषिभि ।
 कुर्यादिनयते तस्य सधाविप निवेशनम्।।
 रसानुगुणता वीक्ष्य रसस्यैव हि मुख्यता। —साहित्यदर्पण ६/११५–१६
 यथा वेणीसहारे तृतीयाके दुर्योधनकर्णयोर्महत्सप्रधारणम्। एवमन्यत्रापि। यतु रुद्रटादिभि नियम एव' इत्युक्त तल्लक्ष्यविरुद्धम्। —वही वृत्तिमाग

सन्धिसन्ध्यगघटन रसाभिव्यक्त्यपेक्षया।
 न तु केवलया शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया।। –ध्वन्यालोक ३/१२

उपक्षेप परिकर परिन्यासो विलोभनम्।।
 युक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना।
 उद्भेदभेदकरणान्यन्वर्थान्यथ लक्षणम्।। –दशरूपक १/२५–२६

४ बीजन्यास उपक्षेप । -वही १/२७

५ महावीरचरितम् १/६-१०, पृ० ६

६ तद्बाहुल्य परिक्रिया। –दशरूपक १/२७ का पूर्वार्ध

तदिसमन् ब्रह्माद्यैस्त्रिदशगुरुभिर्नाथितशमे तपस्तेजोधाम्नि स्वयमुपनतब्रह्मणि गुरौ। निवासे विद्याना क्रिक्टहुटुम्बव्यवहृति— र्भवानेव श्लाघ्यो जगति गृहमेधी गृहवताम्।।

ऋषिप्रयोजननिष्पादनार्थ दोनो का समागम आवश्यक है, अत परिकर नामक सन्ध्यग है।

## विलोभन

फल से सम्बद्ध वस्तु के गुणो का वर्णन विलोभन कहलाता है। राजा कुशध्वज सूत के कथन का समर्थन करते हैं तथा मुनि विश्वामित्र की प्रशसा करते हैं— साधुजनो का साहचर्य शान्ति तथा कल्याणप्रद होता है, फलदायक है —

तमासि ध्वसन्ते परिणमित भूयानुपशम सकृत्सवादेऽपि प्रथत इह चामुत्र च शुभम्। अथ प्रत्यासग कमपि महिमान वितरित प्रसन्नाना वाच फलमपरिमेय प्रसुवते।।

मुनि विश्वामित्र के उक्त प्रकार के वर्णन से प्रकारान्तर से राम—सीता—परिणय विषयक विलोभन का सकेत मिलता है।

# युक्ति

अर्थों का अवधारण अथवा समर्थन युक्ति है। महर्षि विश्वामित्र की स्वगतोक्ति में 'युक्ति' नामक सन्ध्यग प्रयुक्त है, वे राम-सीता-परिणय, यज्ञ आदि का विनिश्चय करते हैं -

रक्षोघ्नानि च मगलानि सुदिने कल्प्यानि दारिक्रया वैदेह्याश्च रघूद्वहस्य च कुले दीक्षाप्रवेशश्च न । आस्थेयानि च तानि तानि जगता क्षेमाय रामात्मनो दैत्यारेश्चरिताद्भुतान्यथ खलु व्यग्रा प्रमोदामहे।।

१ महावीरचरितम् १/११

२ गुणाख्यान विलोभनम्।। -दशरूपक १/२७

३ महावीरचरितम् १/१२

४ सप्रधारणमर्थाना युक्ति । -दशरूपक १/२८

प् मञ्जादिर्शाद्धस्य १/१३

### समाधान

बीज का पुन व्यवस्थापन 'समाधान है। राजा कुशध्वज अहल्योद्धार के पश्चात् राम के पराक्रम आदि से प्रभावित होकर विचार करते हैं कि राम-सीता-परिणय मे राजा जनक की प्रतिज्ञा बाधक है -

रामाय पुण्यमहसे सदृशाय सीता दत्तैव दाशरिथचन्द्रमासेऽभविष्यत्। आरोपणेन पणमप्रतिकार्यमायस्त्रैयम्बकस्य धनुषो यदि नाकरिष्यत्।।

### विधान

जहाँ सुख-दु ख की उत्पत्ति हो वहाँ विधान की स्थिति होती है। रावणदूत सर्वमाय द्वारा रावण का सीतापरिणयविषयक प्रस्ताव सुनकर सीता कहती हैं— 'हा धिक् हा धिक् राक्षसो मामभ्यर्थयते'। विश्वामित्र राम को ताटकावधार्थ आदेश देते हैं तो सीता भयातुर हो जाती हैं— 'हा धिक् हा धिक्। एष एवात्र नियुक्त ', 'अहो । परागत एव। हा धिक् हा धिक्। उत्पातपाताविलिरैव सा हताशा महानुभावमभिद्रवति'। ताटकावध के अनन्तर सीता तथा उर्मिला हर्षित होती हैं— 'आश्चर्य माश्चर्यं। प्रिय न प्रिय न'।

### परिभावना

जहाँ पात्र आश्चर्यचिकत रह जाय, उसे परिभावना कहते हैं। लक्ष्मण दिव्यास्त्र—प्रभाव से दिशाओं के पीतवर्ण होने तथा विद्युत्वत् दिखलाई पड़ने से आश्चर्यचिकत रह जाते हैं। दिव्यास्त्र राम से आदेश मॉगते हैं तो सीता एव उर्मिला आश्चर्यचिकत हो कहती हैं— अहो। देवता मन्त्रयन्ते। आश्चर्यमाश्चर्यम्। "

१ बीजागम समाघानम्। –दशरूपक १/२८ का पूर्वार्ध

२ महावीरचरितम् १/२७

३ विधान सुखदु खकृत्।। –दशरूपक १/२८ का उत्तरार्ध

४ महावीरचरितम् १/३०-३१

पु वही १/३६-३७

६ वही १/३८-३६

७ वही १/३६-४०

<sup>=</sup> परिभावोऽद्भुतावेश । दशरूपक १/२६

६ महावीरचरितम् १/४३

१० वही १/४६-५०

## **उद्भेद**

जहाँ गूढ अथवा छिपे हुए बीज को प्रकट किया जाय, उसे उद्भेद कहते हैं। शिवधनुर्भंग के अनन्तर राजा कुशध्वज तथा मुनि विश्वामित्र रामादिक चारो भाइयो का सीतादिक चारो बहनो के साथ विवाह निश्चित करते हैं।

### करण<sup>३</sup>

इतिवृत्त के अनुरूप कथा का आरम्भ होने पर 'करण' नामक सन्ध्यग होता है। मुनि विश्वामित्र आकाशस्थ शुनशेप को रामादिक-परिणयार्थ दशरथादिक को मिथिला आने के लिये निमन्त्रित करने का निर्देश देते हैं।"

यहाँ अग्रिम अक के कथानक की पृष्ठभूमि तैयार की गयी है, अतएव 'करण' नामक सन्ध्यग है।

### भेद

जहाँ पात्र को (बीज के प्रति) प्रेरित किया जाता है, उसे भेद कहते हैं। मुनि विश्वामित्र यज्ञप्रत्यूहनिवारणार्थ सुबाहु एव मारीच का सहार करने के लिये राम तथा लक्ष्मण को प्रोत्साहित करते हैं— 'तद्वत्सौ । हन्युतामेष यज्ञप्रत्यूह'।

# प्रति खसन्धि

प्रतिमुख के १३ अग होते हैं— विलास, परिसर्प, विधूत, शर्म, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास, वर्णसहार।

१ उद्भेदो गूढभेदनम्। -दशरूपक १/२६

२ महानीकांद्रकृष्ट्र १/५६,५७ ५८

करण प्रकृतारम्म ।। –दशरूपक १/२६ का उत्तरार्ध

४ महावीरचरितम् १/५८ १/५८-५६

५ भेद प्रोत्साहना मता।। -दशरूपक १/२६

६ महावीरचरितम् १/६०-६१

विलास पिरसर्पश्च विधूत शमनर्मणी।
 नर्मद्युति प्रगमन निरोध पर्युपासनम्।।
 वज पुष्पमुपन्यासो वर्णसहार इत्यपि। —दशरूपक १/३१–३२

### विलास

रित की इच्छा जहाँ व्यक्त हो, उसे विलास कहते हैं। द्वितीय अक मे परशुराम के रामवधार्थ उपस्थित होने पर सीता राम को उनके सम्मुख जाने से रोकती हैं, राम परशुराम के समक्ष जाना चाहते हैं, किन्तु सीता के प्रेमवश स्वय को पराधीन पाते हैं—

> उत्सिक्तस्य तप पराक्रमनिधेरस्यागमादेकत तत्सगप्रियता च वीररमसोन्मादश्च मा कर्षत । वैदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चैतन्यमामीलय— न्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरस्निग्धो रुणद्वचन्यत ।।

यहाँ राम का सीता के प्रति प्रणयभाव स्पष्टतया व्यञ्जित हो रहा है, अतएव विलास नामक सन्ध्यग है।

# विधूत ै

किसी के अनुनय को स्वीकार न करना विधूत' नामक सन्ध्यग है। राम को परशुराम के समक्ष प्रस्तुत होने से रोकने के लिये सीता बलात् धनुष् तक पकड लेती हैं, किन्तु राम रघुवशी क्षत्रिय हैं। वे सीता को अपने पराक्रम के प्रति आश्वस्त करते हैं। परशुराम अन्त पुर मे प्रविष्ट हो परिचारको से पूछते हैं— भो भो परिष्कन्दा । क्व रामो दाशरिथ। राम निशक हो सम्मुख प्रस्तुत होते हैं— 'अयमह भो । इत इतो भवान्'। रें

### नर्म<sup>६</sup>

परिहासपूर्ण वार्त्तालाप नर्म है। परशुराम के कन्यान्त पुर मे प्रविष्ट होने पर, सिखयों के परिहासपूर्ण वचन उपन्यस्त हैं। राम को निर्दिष्ट करने हेतु सीता के वेगपूर्वक आगे बढने पर वे कहती हैं— 'कुमार, कुमार । प्रेक्षस्व तावत्त्वराविशृखलमरालवधूद्भ्रान्तगमना भर्तृदारिकाम्'। राम सिखयों

१ रत्यर्थेहा विलास स्याद्। -दशरूपक १/३२

२ महावीरचरितम् २/२२

३ कृतस्यानुनयस्यादौ विधूतमपरिग्रह ।। -नाट्यशास्त्र २१/७७

४ महावीरचरितम् २/३०-३१

५ वही

६ परिहासवचो नर्म। -दशरूपक १/३३

महावीरचरितम् २/२०–२१

से कहते हैं— 'कातरेयमत्रभवतीभिरेव पर्यवस्थापियतव्या'। सीता राम का धनुष् पकडती हैं तो वे कहती हैं— 'उद्वर्तितिमदानीं प्रियसख्या रसान्तरेण लज्जालुत्वम्।' राम परशुराम से गाम्भीर्यपूर्ण वार्तालाप करते हैं तो सिखयाँ सीता से कहती हैं— 'भर्तृदारिके। प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व भर्तु सौभाग्यम्। त्व खलु नित्य परागमुख्यात्मान वञ्चयसि।'

## प्रगमन<sup>°</sup>

जहाँ पात्र उत्तरप्रत्युत्तरपूर्वक वार्तालाप करते हैं, वहाँ प्रगमन नामक सन्ध्यग होता है। परशुराम क्षत्रिय-सहार आदि पूर्वकृत कार्यों का वर्णन करते हैं – रे मूढ़।

> उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानिप शकलयत क्षत्त्रसतानरोषा— दुद्दामस्यैकविशत्यविध विधमत सर्वतो राजवश्यान्। पित्र्य तद्रक्तपूर्णहृदसवनमहानन्दमन्दायमान— क्रोधाग्ने कुर्वतो मे न खलु न विदित सर्वभूतै स्वभाव।।

राम प्रत्युत्तर मे कहते हैं - 'नृशसता हि नाम पुरुषदोष । तत्र का विकत्थना' ?

### निरोधन"

हित का रुक जाना 'निरोधन' कहलाता है। परशुराम राम को धनुर्प्रयोगार्थ प्रेरित करते हैं, इसी मध्य शतानन्द तथा जनक उनका आतिथ्य—सत्कार करना चाहते हैं तथा कञ्चुकी ककणमोचनार्थ राम को कन्यान्त पुर में ले जाने के लिये समुपस्थित होता है— 'देव्य ककणमोचनाय मिलिता राजन् वर प्रेष्यताम्'। यहाँ वीर रस के निष्पादन में ककणमोचन प्रसग बाधक है, अतएव निरोधन नामक सन्ध्यग है।

१ महावीरचरितम् २/२०-२१

२ वही २/२१--२२

३ वही २/३८-३६

४ उत्तरा वाक्प्रगमनम्। –दशरूपक १/३४

५ महावीरचरितम् २/४८

६ वही २/४८-४६

७ हितरोधो निरोधनम्। –दशरूपक १/३४

महार्यक्षिक क्रिक् २/५० का उत्तरार्घ

# पर्युपासन

'पर्युपासन' के अन्तर्गत अनुनय—विनय वर्णित रहता है। शतानन्द तथा परशुराम में कटु वार्त्तालाप होता है। अन्त में, शतानन्द उत्तेजित हो शापोदक उठा लेते हैं। दशरथ नेपथ्य से उन्हे शान्त करने का प्रयत्न करते हैं — भगवन् । प्रसीद । गृहानुपगते प्रशाम्यतु दुरासद तेज र तथा अन्यत्र जनक को ब्राह्मण पर शस्त्र—प्रयोग से विरत करते हैं —

विरम नरपते कथ द्विजेऽस्मन्नविरतयज्ञवितीर्णगोसहस्र । तव पलितनिरन्तर पृषत्क स्पृशति पुराणधनुर्धरस्य पाणि ।।

### वज

प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त कठोर वाक्य 'वज्र' कहलाता है। शिव से धर्मादिक का ज्ञान प्राप्त होने के कारण जामदग्न्य वसिष्ठ को प्रतिस्पर्धी नहीं मानते हैं —

> धर्मे ब्रह्मणि कार्मुके च भगवानीशो हि मे शासिता सर्वक्षत्त्रनिबर्हणस्य विनय कुर्यु कथ क्षत्त्रिया। सबन्धस्तु वसिष्ठमिश्रविषये मान्यो जराया न तु स्पर्धायामधिक समश्च तपसा ज्ञानेन चान्योऽस्ति क। भ

राम परशुराम–विजय की उद्घोषणा कर विसष्ठ प्रभृति को विरत करते हैं। परशुराम राम का उपहास करते हैं – 'एहि मन्ये राजपुत्र । जामदग्न्य विजेष्यसे। (सिस्मितम्) न हि विजेष्यसे। दुर्दान्तो हि रेणुकातनयस्त्वदन्तक।'

# पुष्प

जहाँ विशिष्ट वाक्य द्वारा बीज का प्रकाशन किया जाय, उसे पुष्प नामक सन्ध्यग कहते हैं। राम के आगमन से दशरथ उद्विग्न हो जाते हैं, किन्तु जनक अद्वितीय वीर राम की प्रशसा करते हैं— हन्त भो । प्रशस्तमभ्यनुजानीत । विजयता रामभद्र ।

१ पर्युपास्तिरनुनय । –दशरूपक १/३४

२ महावीरचरितम् ३/२१-२२

**३ वही ३/३**०

४ वज प्रत्यक्षनिष्ठुरम्। -दशरूपक ३/३५

५ महावीरचरितम् ३/३७

६ वही ३/४७-४८

७ पूष्प वाक्य विशेषवत्।। –दशरूपक १/३४

अय विनेता दृष्तानामेकवीरो जग्त्पति । वय वसिष्ठधौरेया सर्वे प्रतिभुवोऽत्र व ।।

यहाँ परशुराम-पराजय की स्पष्ट रूप से उद्भावना की गयी है, अतएव पुष्प नामक सन्ध्यग प्रयुक्त है।

## उपन्यास<sup>२</sup>

हेतुनिष्ठ वाक्य का प्रयोग होने पर 'उपन्यास नाम सन्ध्यग की स्थिति होती है। राम नेपथ्य से विसष्ठादिक से निवेदन करते हैं कि वे कार्त्तवीर्यार्जुनहन्ता, क्षत्रियसहारक परशुराम पर विजय प्राप्त करेगे — अयमह भो कौशिकान्तेवासी राम प्रणम्य विज्ञापयामि।

> पौलस्त्यविजयोद्दामकार्तवीर्यार्जुनद्विषम्। जेतार क्षत्त्रवीर्यस्य विजयेय नमोस्तु व।।

### वर्णसहार

जहाँ चारो वर्ण-ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य, ब्राह्मण प्रमृति एक साथ एकत्रित हो, वहाँ वर्णसहार की स्थिति होती है। वसिष्ठ परशुराम से कहते हैं— ऋषिगण, युधाजित् राजा रोमपाद जनक, जनपद के स्वामी सकलजन तुमसे शान्ति की प्रार्थना करते हैं —

परिषदियमृषीणामत्र वीरो युधाजित्सह नृपतिरमात्यै रोमपादश्च वृद्ध । अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराण प्रभुरि जनकानामद्भुहो याचकास्ते।।

## गर्भसन्धि

इसके द्वादश अग परिगणित हैं— अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, सग्रह, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, सभ्रम तथा आक्षेप।

१ महावीरचरितम् ३/४६

२ उपन्यासस्तु सोपायम्। –दशरूपक १/३५

३ महावीरचरितम् ३/४५

४ दशरूपक १/३५

५ महावीरचरितम् ३/५

अभूताहरण मार्गो रूपोदाहरणे क्रम ।
 सग्रहश्चानुमान च तोटकाधिबले यथा।।
 उद्वेगसभ्रमाक्षेपा लक्षण च प्रणीयते। —दशरूपक १/३७–३८

# अभूताहरण<sup>¹</sup>

जहाँ छद्म अथवा कपट हो, वहाँ अभूताहरण होता है। चतुर्थ अक मे अभूताहरण प्रयुक्त है। शूर्पणखा माल्यवान् से प्रेरित हो मन्थरा के छद्मवेष मे मिथिला पहुँचती है तथा राम को कैकेयी के वरद्वय से सम्बन्धित पत्र प्रस्तुत करती है— 'पुत्रक । पुरा प्रतिज्ञातौ द्वौ वरौ महाराज ज्ञापयामि। तत्र मे विज्ञप्तिहारको भव। राम वनगमनार्थ सहर्ष तैयार हो जाते हैं तो वह नतमस्तक हो जाती है — नम इदानीं भगवते ससाराय, यिसमत्रीदृशा अपि कल्पदुमा प्ररोहन्ति। शूर्पणखा को षड्यत्र मे सफलता प्राप्त होती है अतएव अभूताहरण नामक सन्ध्यग है।

### मार्ग

जहाँ निश्चित तत्त्वप्राप्ति का कथन किया जाय वहाँ 'मार्ग' नामक सन्ध्यग होता है। चतुर्थ अक मे नेपथ्य से विश्वामित्र तथा लोकपरित्राता एव परशुरामजित् राम का जयोद्घोष होता है— भो भो वैमानिका । प्रवर्तन्ता मगलानि।

कृशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्कौशिकमुनि सहस्राशोर्वशे जयति जगति क्षत्त्रमधुना। विनेता क्षत्त्रारेर्जगदभयदानव्रतधन शरण्यो लोकाना दिनकरकुलेन्दुर्विजयते।।

यहाँ 'राम ने परशुराम को पराभूत कर दिया है' यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, अतएव मार्ग नाम सन्ध्यग है।

### रूप

प्राप्ति के समय तर्क-वितर्कमय वाक्यों का प्रयोग 'रूप' नामक सन्ध्यग है। शूर्पणखा माल्यवान् की मन्थराविषयिणी छद्मयोजना सुनकर कहती है— 'किमन्यथा करिष्यत्येव राम इति' तथा वन मे राम की प्रभुशक्ति नष्ट होने का विचार करने पर पूछती है— 'अथ लक्ष्मणसहायत्वे कि

१ अभूताहरण छद्म। –दशरूपक १/३८

२ महावीरचरितम् ४/४०-४१ पृ० १७७

३ वही ४/४२-४३

४ मार्गस्तत्त्वार्थकीर्तनम्।। -दशरूपक १/३८

५ महावीरचरितम् ४/१

६ रूप वितर्कवद्वाक्यम्। -दशरूपक १/३६

प्रयोजनम् ? परशुराम के प्रस्थित होने पर राम विलाप करते हैं तथा प्रकारान्तर से वन-गमनार्थ विचार करते हैं- 'अपि नामान्येन केनचिदुपायेन दण्डकारण्य प्रतिष्ठेय। कथ च रामप्रियाद्गुरुजनादेव स्यात्।'

## उदाहृति<sup>3</sup>

'उत्कर्षोपेत वाक्य' उदाहृति कहा जाता है। माल्यवान् देवगण द्वारा राम का यशगान देखकर, उद्विग्न होकर शूर्पणखा से कहता है — 'दृष्टस्त्वया दिवौकसामेकायनीभाव, यदिन्द्रादय स्वतो बन्दित्वमुपागता', अन्यत्र कहता है — 'कानर्थान् रघुनन्दनो मृगयते देवै पतिर्यो वृत्त'

उत्तिष्ठेत वधाय न परिभवप्रेद्धेन चेन्मन्युना नेष्टे तत्प्रसर निरोद्धुमुद्धिस्तिग्माशुवीर्यो हि स ।

## क्रम<sup>७</sup>

इष्ट वस्तु का चिन्तन तथा कालान्तर मे प्राप्ति होने पर क्रम नामक सन्ध्यग होता है। जामदग्न्य के वन जाने पर राम वनगमनार्थ सोचते हैं, मन्थरा मे प्रविष्ट शूर्पणखा द्वारा पत्र प्रस्तुत करने पर राम सहर्ष तैयार हो जाते हैं — अहो प्रसादोत्कर्ष ।

तत्रैव गमनादेशो यत्र पर्युत्सुक मन । न चेष्टविरहो जात स च वत्सोऽनुजोऽनुग ।।

आचार्य भरत के अनुसार इसमे भाव तथा अर्थ का प्रकाशन रहता है। नाट्यदर्पणकार के मत मे इसमे अभिप्राय अथवा भाव्यमान अर्थ का निर्णय किया जाता है। राम जामदग्न्य—प्रदत्त धनुष् ग्रहण करते हैं — गृहीतेयमाज्ञा। दशरथ के मूर्व्छित होने पर राम द्रवीभूत हो जाते हैं, लक्ष्मण उन्हे

१ महावीरचरितम् पृ० १४५

२ वही ४/३८-३६ पृ० १७५

३ सोत्कर्ष राजनुनाः नि । –दशरूपक १/३६

४ महावीरचरितम् ४/१-२ पृ० १४३

५ वही ४/३ का उत्तरार्ध

६ वही ४/६ का पूर्वार्घ

७ क्रम सचिन्त्यमानाप्ति । -दशरूपक १/३६

महावीरचरितम् ४/४२

६ भावतत्त्वोपलब्धिस्तु क्रम इत्यभिधीयते। -नाट्यशास्त्र २१/८५

<sup>90</sup> क्रमो भावस्य निर्णय । -नाट्यदर्पण १/५४

अविलम्ब प्रस्थानार्थ परामर्श देते हैं, राम अभिप्राय समझकर कहते हैं— 'साध्वाचारनिष्ठ । साधु। अमनुष्यसदृशस्ते चित्तसार। तद्वत्स। वैदेहीमानय।

राम जटायुवध तथा सीताहरण से शोकग्रस्त एव मर्माहत हैं -

शोकस्तातविपत्तिजो दहित मा नास्त्येव यस्मिन् क्रिया मर्माणीव पुनिश्छनित्त करुणा सीता वराकीं प्रति।।

उपर्युक्त स्थलो पर पात्रगत अभिप्राय एव भाव की स्पष्ट रूप से अभिव्यञ्जना हुयी है, अतएव क्रम नामक सन्ध्यग प्रयुक्त है।

# अनुमान

हेतु अथवा लिग के आधार पर तर्क करना अनुमान कहा जाता है। पञ्चम अक मे पक्षो के सकुचन—प्रसारण से दिशाओं के प्रभावित होने पर सम्पाति जटायु के आगमन का अनुमान करता है— 'नूनमद्य वत्सो जटायुरभिवादनाय मलयकन्दरकुलायमुपासीदति। तथा हि —

पर्यायात्क्षणदृष्टनष्टककुभ सवर्तविस्तारयो— र्नीहारीकृतमेघमोचितधुतव्यक्तस्फुरद्विद्युत । आरात्कीर्णकणात्कणीकृतगुरुग्रावोच्चयश्रेणय श्यैनेयस्य बृहत्पतत्रधुतय प्रख्यापयन्त्यागमम्।।

माल्यवान् राक्षसपरिवार मे व्याप्त फूट, विभीषण-सुग्रीव-मैत्री आदि पर विचार करता है, अन्तत उनके विनाश एव मृत्यु पर चिन्तन कर विलाप करता है।

सप्तम अक मे अयोध्या—प्रत्यावर्तन के समय मार्ग मे पृथ्वीरज से दिशाये व्याप्त हो जाती हैं, तो राम अनुमान करते हैं कि हनूमान् से सकल वृत्तान्त ज्ञात होने पर भरत सेना सहित आ रहे हैं— '(सवितर्कम्) मन्ये प्राभञ्जनेरस्मत्प्रवृत्तिमुपलभ्य मा प्रत्युद्यातीह ससैन्यो भरत'।

महावीरचरितम् ४/५१–५२ पृ० ९८४

२ वही ५/२२

३ अध्यहो लिगतोऽनुमा। -दशरूपक १/४०

४ महावीरचरितम् ५/१

५ वही ४/७-- द

६ वही ४/११

७ वही ७/२६-३०, पृ० ३२१

### अधिबल'

पात्रों के द्वारा नायकादिक का अभिप्राय ज्ञात होना अधिबल है। सम्पाति जटायु को रामादिक रक्षार्थ सन्नद्ध करता है, जटायु पञ्चवटी में पहुँचकर राम द्वारा चित्रमृग का अनुसरण, लक्ष्मण का उसी दिशा में गमन, रावण की परिव्राजकवेष में उपस्थिति आदि क्रियाकलापों को देखता है— (विभाव्य) अये।

दूर हृतश्चित्रमृगेण रामस्तया दिशा गच्छति लक्ष्मणोऽपि। तत परिव्राडुटज प्रविष्टो धिग्व्यक्तरूपो दशकधरोऽयम्।।

### तोटक

क्रोधपूर्ण वचन 'तोटक' कहलाता है। रावण सीता को रथारूढ कर ले जाता है, मार्ग मे जटायु रावण की निन्दा करता है तथा उपेक्षा करने पर रावण के अगप्रत्यग को विदीर्ण करने की धमकी देता है — कथमवज्ञया न श्रृणोतीव। आ दुरात्मन् राक्षसापसद। तिष्ठ तिष्ठ।

तुण्डप्रोतशिरकरोटिविवराकृष्टस्फुरत्त्वग्वसा— क्लोमप्लीहयकृद्द्रुतोष्णरुधिरस्नाय्वान्त्रमालस्य ते। अत्युग्रक्रकचप्रचण्डनखरोत्कर्तक्वणत्कीकसै— रगै खण्डितकधराधमनिभि श्येनीसुतस्तृप्यतु।।

## **उद्वेग**'

शत्रुकृत भय 'उद्वेग' कहलाता है। शूर्पणखा का अगविदीर्णन वृत्तान्त ज्ञात होने पर सम्पाति उद्विग्न हो जाता है तथा जटायु को राम, सीता एव लक्ष्मण की सम्यक् प्रकार से रक्षा करने हेतु निर्देश देता है — महत्पुनरपावृत वैरद्वारमिति मन्यमान सप्रमुग्धोऽस्मि। तद्वत्स जटायो । नास्मिन्नवसरे सीतारामलक्ष्मणास्त्वया क्षणमपि मोक्तव्या।

अधिबलमिसिधि । –दशरूपक १/४०

२ महावीरचरितम् ५/१६

३ सरब्ध तोटक वच । -दशरूपक १/४०

४ महावीरचरितम् ५/१६

पु उद्वेगोऽरिकृता भीति । –दशरूपक १/४२

६ महावीरचरितम् ५/१३-१४

### सभ्रम

पात्रों में शका एवं भय का सञ्चार होने पर 'सम्रम' नामक सन्ध्यग की स्थिति होती है। नेपथ्य से मेघगर्जनतुल्य वाली का स्वर तथा प्रत्यञ्चाकर्षण की ध्विन सुनायी देती है, लक्ष्मण के एतद्विषयक प्रश्न पूछने पर श्रमणा विभीषण तथा सुग्रीव प्रभृति के युद्धभूमि की ओर जाने की सूचना देती है — स एष खलु विभीषणसंख सुग्रीव सिवमर्शसरम्भ सम्प्रहारमनुसरित। सर्वे च यूथपतयो गिरिगहरेभ्य सम्पतिन्त। यहाँ सुग्रीवादिक की मनस्थिति, भयशीलता ध्विनत होती है।

चतुर्थ अक मे भी 'सम्रम' प्रयुक्त है। माल्यवान् सहजशत्रु राम तथा विभीषण का विचार करता है –

> क्षितेरानन्तर्यादपकृदपकृत्यश्च सतत द्विधा राम शत्रु प्रकृतिनियत क्षत्रिय इति। तृतीयो मे नप्ता रजनिचरनाथस्य सहजो रिपु प्रत्यासत्तेरहिरिव भय नो जनयति।।

यहाँ माल्यवान् का सशकित होना व्यक्त हो रहा है, अतएव सभ्रम नामक सन्ध्यग है।

### आक्षेप

गर्भ के बीज का प्रकाशन अथवा उद्भेद होने पर आक्षेप नामक सन्ध्यग होता है। षष्ठ अक के आरम्भ मे यह सन्ध्यग प्रयुक्त है। माल्यवान् रावण की अविनम्रता को ही समस्त घटनाक्रम का मूलभूत कारण मानता है – अहह, रक्ष पतेर्दुविनयविटिपकोरका परित प्रकीर्णा इव।

> बीज यस्य निकारकारकारकारपुरोऽपि स्वसु— र्यात्रा तौ परिवञ्चितु किसलय मारीचमायाविधि । शाखाजारहार्योक्ष्यादहरण तस्य स्फुट कोरका कीशाधीशवधोऽनुजस्य गमन सख्य तयोस्तेन च।।

१ शकात्रासौ च सभ्रम । –दशरूपक १/४२

२ महावीरचरितम् ५/५४-५५, पृ० २३४

३ वही ४/७

४ गर्भबीजसमुद्भेदादाक्षेप परिकीर्तित ।। –दशरूपक १/४२

५ - ग्यादीदशदेशम् ६/१

### विमर्श

विमर्श अथवा अवमर्श सन्धि के तेरह अग निर्दिष्ट हैं — अपवाद, सफेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, द्युति, प्रसग, छलन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचलन तथा आदान।

### अपवाद<sup>२</sup>

किसी पात्र के दोषों का वर्णन अपवाद नामक सन्ध्यग है। माल्यवान् रावण की स्वेच्छाचारिता आदि पर विचार कर उद्विग्न हो जाता है —

> यत्किचिद् दुर्मदा स्वैरमाद्रियन्ते निरर्गलम्। तत्र तत्र प्रतीकारश्चिन्त्यो वक्रे विधावपि।।

वह रावण के पापाचरण का कथन करता है -

न कुत्राप्यन्यत्र प्रबलभवितव्यादयमहो विशुद्धेवोत्पत्त्या पतति न च तत्पापधिषणा।

चित्रस्थ वासव को बताते हैं कि रावण उद्दण्ड है, उसके कुकृत्यों से लोक सत्रस्त है— यावित्रलोक्या किल जन्तुजात तत्सर्वमस्योद्धतदुश्चिरित्रै।

यहाँ रावण के दोषो का वर्णन विभिन्न पात्रो द्वारा किया गया है, अपवाद नामक सन्ध्यग स्पष्ट है।

### सफेट

रोषपूर्वक भाषण को सफेट कहते हैं। इसमे क्रोधाभिव्यञ्जक उत्तर—प्रत्युत्तर का प्रयोग किया जाता है।

तत्रापवादसफेटौ विद्रवद्रवशक्तय ।
 द्युति प्रसगश्छलन व्यवसायो विरोधनम् । ।
 प्ररोचना विचलनमादान च त्रयोदश । –दशरूपक १/४४–४५

२ दोषप्रख्यापवाद स्यात्। -वही १/४५

३ महावीरचरितम् ६/३

४ वही ६/६ का पूर्वार्ध

५ वही ६/२६ का पूर्वार्ध

६ सफेटो रोषभाषणम्। -दशरूपक १/४५

तृतीय अक मे जामदग्न्य तथा शतानन्द का परस्पर क्रोधपूर्ण वार्त्तालाप वर्णित है -

जामदग्न्य गौतम । त्वयेव बहुभि क्षत्त्रियपुरोहितैर्ब्रह्मतेजसा स्फुरितमासीत्। किन्तु

प्राकृतानि तेजास्यप्राकृते ज्योतिषि शाम्यन्ति।

शतानन्द (सक्रोधम्) अरे अनड्वन् । पुरुषाधम । निरपराधराजन्यकुलकदन।

महापातिकन् । अशिष्ट । विकृतवेष । बीमत्सकर्मन् । अपूर्वपाषण्ड । काण्डीर।

काण्डपृष्ठ । कथमस्यामपि दिशि प्रगत्भसे। ननु च रे । त्वमसि कि ब्राह्मण

एव। अहो ब्राह्मणस्याचार।

## विद्रव

किसी पात्र की मृत्यु, बन्दी-भाव आदि विद्रव' कहलाता है। त्रिजटा माल्यवान् को अक्षकुमार के वध की सूचना देती है- 'कनिष्टमातामह । कि कथयामि मन्दभागिनी। एष खलु कोऽपि दुष्टवानर सकल विदह्य नगर क्षणमात्रेण प्रस्तरद्रुमक्षेपविक्षिप्तविविधराक्षसलोकोऽक्षेण खलु कुमारकेणानुबध्य-मानस्तस्मिन् कृतान्तलीला कृत्वा झटिति निष्क्रान्त'।

चित्ररथ वासव को बताते हैं कि सुग्रीव ने राम को लक्ष्य कर आ रहे कुम्म को मार दिया — (सविशेष निर्वण्यं) कल सुग्रीव एव। (सविचिकित्सम्)

दो स्तम्भाभ्या सरभसमथापीङ्य विक्षिप्य भूमौ क्रान्त्वाप्येन प्रतिघविवशो माषपेष पिपेष।।

लक्ष्मण के आहत होने का वृत्तान्त ज्ञात होने पर, राम मार्ग मे कुम्भकर्ण को बाणावृत तथा सेना को भस्मसात् कर अनुज के पास आते हैं —

क्षणाद्रक्षोनाथानुजिमषुभिराच्छिद्य कणश— श्चम् भरमीकृत्याप्यनुजमभियात्युत्सुकतम ।।

१ महावीरचरितम् ३/१८–१६

२ विद्रवो वधबन्धादि । -दशरूपक १/४५

३ महावीरचरितम ६/४-५

४ वही ६/४५ का उत्तरार्घ

५ वही ६/४६ का उत्तरार्ध

दिव्यर्षिगण से आदिष्ट हो राम तथा लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र तथा अच्युतास्त्र का स्मरण कर रावण एव मेघनाद का शिरष्टछेदन कर वध करते हैं। इन स्थलो पर प्रमुख राक्षस योद्धाओं की मृत्यु का वर्णन है, अतएव विद्रव नामक सन्ध्यग प्रयुक्त है।

### शक्तिरे

विरोध का शान्त हो जाना 'शक्ति' है। वासव चित्ररथ से कहते हैं कि देवगण रावण—वध के अनन्तर आनन्दसम्पादनार्थ प्रतीक्षारत हैं — (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य। सोल्लासम्) गन्धर्वराज । पश्य तावदेते किल त्रिभुवनशत्रोर्दशकन्धरस्य निधनवृत्तान्तश्रवणेन प्रमोदनिर्मरा सह महर्षय सुमनस कमि महोत्सवमनुबुभूषन्तो मामेव प्रतीक्षन्ते। तद्गच्छाम्येतेषा मनोरथसम्पादनाय। त्वमप्येतद्वृत्तान्तिनेवदनेन प्रियसखमलकेश्वर प्रीणय।

आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार बुद्धि—शक्ति से क्रोधित व्यक्ति को प्रसन्न करना, अनुकूल करना शक्ति है। तृतीय अक मे शतानन्द अत्यन्त क्रुद्ध हो शापोदक उठा लेते हैं। राजा दशरथ उन्हे समझाने का अथक प्रयत्न करते हैं, महर्षि वसिष्ठ शतानन्द को जाबालि के शान्तिहोम का दायित्व सौंपते हैं —

यत्कल्याण किमपि मनसा तद्वय वर्त्तयाम— स्त्व जाबालिप्रभृतिसहित शान्तिमध्यग्नि कुर्या।

एतदनन्तर शतानन्द प्रस्थान करते हैं, यहाँ कोपशमन फलीभूत होता है, अतएव 'शक्ति नामक सन्ध्यग प्रयुक्त है।

# द्युति<sup>'</sup>

किसी की भर्त्सना करना अथवा किसी को भयभीत करना 'द्युति नामक सन्ध्यग है। रावण अगद का तिरस्कार करते हैं, अगद क़ुद्ध हो रोमकूपस्फुरण का प्रदर्शन करते हैं—

महावीरचरितम् ६/६३

२ विरोधशमन शक्ति । -दशरूपक १/४६

३ महावीरचिरतम्, पु० २६५

४ क्रद्ध प्रसादन शक्ति । -नाट्यदर्पण १/६०

५ महावीरचरितम् ३/२३

६ तर्जनोद्वेजने प्रोक्ता द्युति । -साहित्यदर्पण ६/१०३-४

उद्रोमकूपस्फुरणमभिनीय। जामदग्न्य राम, दशरथ तथा वशधरों को समाप्त करने की घोषणा करते हैं, जनक नेपथ्य से कहते हैं — भार्गव भार्गव । अति हि नामाविलप्यसे। महर्षि विसष्ठ परशुराम के तिरस्कारपूर्ण वचनों से दुखी हो जाते हैं, जनक, दशरथ एव विश्वामित्र क्रुद्ध होकर जामदग्न्य का दमन करने हेतु उद्यत होते हैं — अनार्य निर्मयाद ।

जगत्सनातनगुरौ वसिष्ठेऽपि निरकुश। व्यालद्विप इवास्माभिरुपकृष्यैव दम्यसे।।

### व्यवसाय<sup>8</sup>

जहाँ पात्र अपनी सामर्थ्य, शक्ति का वर्णन करे, वहाँ व्यवसाय नामक सन्ध्यग होता है। रावण मन्दोदरी से अपने ज्ञान, धैर्य, बल तथा साहस आदि की प्रशसा करता है —

> श्रुत मे जानाति श्रुतिकविरथाज्ञा सहचर स शच्या धैर्यं चाशनिरथ यशोऽदस्त्रिभुवनम्। बल कैलासाद्रि किमपरमहो साहसमपि क्षरत्कीलालम्म स्नपितचरण खण्डपरशु ।।

द्वितीय अक मे जामदग्न्य राम को युद्धार्थ प्रेरित करते हैं तथा कहते हैं कि उनके प्रहार करने पर कबन्धमात्रावशिष्ट रहेगा।

झटिति विततवह्वयद्गारभास्वत्कुठारप्रविघटितकठोरस्कन्धबन्ध कबन्ध।!

### विचलन

जहाँ पात्र अपने गुणो की प्रशसा करे, वहाँ विचलन नामक सन्ध्यग होता है। मन्दोदरी रामादिक के लका—गमन की सूचना देती है तो रावण उपहास करता है— कथ रिपुस्तत्पक्षस्तदिभयोगश्चेत्यश्रुत श्राव्यते देव्या। मन्दोदरी राम को वीर एव साहसिक कहती है, रावण कहता है कि मेरे साहस के तो शिव प्रमाण हैं, साक्षी हैं —

१ महावीरचरितम् ६/२१-२२

२ वही ३/२४-२५, पृ० १२३

<sup>3</sup> वही ३ / ३६

४ व्यवसाय स्वशक्त्युक्ति । -दशरूपक १/४७

५ महावीरचरितम् ६/१५

६ वही २/४६

७ विकत्थना विचलनम्। -दशरूपक १/४८

महावीरचरितम् ६/१०—११, पृ० २५६

उत्पुष्यद्गलधमनिस्फुटप्रसर्पत्प्रत्यग्रक्षतजझरीनिवृत्तपाद्य । हर्षाश्रुप्रचुरमधुस्मितस्फुटश्रीवक्त्राब्जार्चितचरण शिव प्रमाणम्।।

## आदान³

इतिवृत्त सम्बन्धी कार्य को सगृहीत करने का प्रयत्न 'आदान' नामक सन्ध्यग है। नेपथ्य से देवगण राम को सीता—समागम, विभीषण का राज्याभिषेक आदि कार्यों का सस्मरण कराते हैं— भो भो रामभद्र। किमद्याप्युपेक्षसे दुर्वृत्तमेनम्। कथ वैकक्रियासाध्यमेतावन्तमर्थम्। अवधत्स्व तावत्।

भवान्सीता लोकास्त्रिमुवनगत प्रीतिमुचिता कनीयान्पौलस्त्य पुरममरता स्वा पुनरयम्। किमत्रान्यत्साक्षात्कृतपरमतत्त्वोमुनिगण प्रसादप्रोन्मीलन्मुदि मनसि शान्ति च लभताम्।।

उपर्युक्त पद्य मे 'आदान' का स्पष्ट प्रयोग ध्वनित होता है।

### निर्वहण सन्धि

इसके चतुर्दश अग परिगणित हैं— सन्धि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद, आनन्द, समय, कृति, भाषा, उपगृहन, पूर्वभाव, उपसहार एव प्रशस्ति।

### सन्धि

बीजोद्भावना करने पर 'सिन्ध' नामक सन्ध्यग की स्थिति होती है। अधिष्ठातृ देवता लका तथा अलका के वार्तालाप मे यह सन्ध्यग प्रयुक्त है। लका राम को शत्रु कहती हैं तथा अलका समस्त घटनाक्रम हेतु रावण को उत्तरदायी ठहराती हैं — अय्यननुसधाने किमेव भाषसे? शृणु —

रघुकुलतिलकेऽस्मिन्ध्रातृमात्रद्वितीये किमपि पितृनिदेशादण्डका सप्रविष्टे। यङ्गीयतं पुना ते राक्षसाना विनेत्रा विहितमयमशेष कर्मणस्तस्य पाक ।।

१ महावीरचरितम् ६/१४

२ आदान कार्यसग्रह । -दशरूपक १/४८

३ महावीरचरितम् ६/६२

अ सिधिर्विबोधो ग्रथन निर्णय परिभाषणाम्।।
 प्रसादानन्दसमया कृतभाषोपगूहना।
 पूर्वभावोपसहारौ प्रशस्तिश्च चतुर्दश।। –दशरूपक १/४६–५०

५ सन्धिर्बीजोपगमनम्। -वही १/५१

६ महावीरचरितम् ७/१

### विबोध

नायक द्वारा गुह्म कार्य का अन्वेषण विबोध' कहलाता है। विभीषण द्वारा पुष्पकविमान प्रदान करने पर राम प्रशसा करते हैं तथा सुग्रीव से अविशष्ट कार्य विषयक प्रश्न करते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि सीता का प्रतीकार, विभीषण का राज्याभिषेक आदि कार्य सम्पन्न हो चुका है, अतएव हनूमान् को भरतसूचनार्थ प्रेषित कर पुष्पक विमान पर आरूढ हो प्रस्थान करना चाहिए, राम उनका अनुमोदन करते हैं —

राम साधु लकेश्वर ! साधु सपादितम्। (सुग्रीव प्रति) सखे वैकर्तने ! किमत्रावशिष्यते। सुग्रीव उत्खातस्त्रिभुवनकण्टकोऽतिदृष्यद्दोर्दण्डाञ्चितमहिमाप्यय निकार।

देव्याश्च प्रतिशमितस्तथात्रसन्धा निर्व्युढा प्रगुणविभीषणाभिषेकात्।।

सप्रति तु द्रोणादि प्रत्याहरतो हनूमत सविशेष गृहीतप्रवृत्तिर्दुर्मनायते किल कुमारभरत । त प्रति वार्ताहर प्रतिसृज्यता प्राभञ्जनि । स्वयमप्यलक्रियता विमानराज ।

राम यदभिरुचित प्रियवयस्याय।

राम ने समस्त करणीय कृत्यों का अनुसन्धान किया है, अतएव 'विबोध' नामक सन्ध्यग प्रयुक्त है।

## ग्रथन

कार्य का उपसहार 'ग्रथन' नामक सन्ध्यग है। पुष्पकविमान पर आरूढ होकर सीता लक्ष्मण से अयोध्या-प्रस्थान, वनवासाविधपरिसमाप्ति विषयक जिज्ञासा प्रकट करती हैं –

सीता (अपवार्य। लक्ष्मण प्रति) अस्माभि साप्रत क्व प्रस्थीयते ?

लक्ष्मण देवि । रघुकुलराजधानीमयोध्या प्रति ।

सीता अपि समाप्त स वनवासस्यावधि ?

लक्ष्मण देवि । अद्यतनमेव दिन तत्। ५

१ विबोध कार्यमार्गणम्। –दशरूपक १/५१

२ महाभिक्षांद्रहरू ७/८

३ वही ७/६-६

४ ग्रथन तदुपक्षेपो। –दशरूपक १/५१

५ महावीरचरितम् ७/६-६ पृ० ३०५

यहाँ सीता एव लक्ष्मण के वार्त्तालाप के माध्यम से कार्य का उपसहार ध्वनित होता है अतएव ग्रथन नामक सन्ध्यग प्रयुक्त है।

### निर्णय

नायकादिक द्वारा अनुभूत या सम्पादित कार्य का वर्णन 'निर्णय' कहलाता है। लक्ष्मण सीतादिक का ध्यान जीर्णकन्दरा की ओर आकृष्ट करते हैं जहाँ उन्होने वर्षाकाल मे रात्रि व्यतीत की थी —

> आक्षिष्यान्धयति द्रुमान्धतमसे चक्षु प्रविश्य क्षपा यत्रासीत्क्षपिता क्षरज्जलधरे त्वक्सारलक्षीकृते।।

राम सीता को स्मरण दिलाते हैं कि उनका अनुसूया नामाकित उत्तरीय वस्त्र गिर गया था जिसे उन्होने अभिज्ञानार्थ प्राप्त किया था— 'हे देवि । तदा किल वैक्लव्यादपहियमाणायाभवत्या प्रश्रष्टमनुसूयानामाकमुत्तरीयमस्माभि प्रथममभिज्ञानमासादितम्'।

## परिभाषा

(कार्यसिद्धि से सम्बद्ध) पात्रों का परस्पर वार्तालाप 'परिभाषा' नामक सन्ध्यग कहलाता है। हनूमान् भरतागमन की सूचना देते हैं, राम हर्षित होते हैं। लक्ष्मण के पूछने पर हनूमान् भरत के ससैन्य—आगमन का सकेत करते हैं —

लक्ष्मण (सौत्सुक्यम्) सखे मारुते । कुत्रार्य ?

हनूमान् य एते सैन्यस्य पुरत पञ्चषास्तन्मध्ये पुर सर सानुज स महात्मा भरत।

यह वार्त्तालाप साभिप्राय है, इससे प्रियसमागम तथा रामराज्याभिषेक विषयक भावी कथानक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, अतएव 'परिभाषा' नामक सन्ध्यग प्रयुक्त है।

१ अनुभूताख्या तु निर्णय ।। –दशरूपक १/५१

२ महावीरचरितम् ७/१२

३ वही ७/१६-१७ पु० ३११

४ परिभाषा मिथो जल्प । -दशरूपक १/५२

५ महारीक प्रशास ७/३०-३१

#### आनन्द

इप्सित वस्तु की प्राप्ति आनन्द' नामक सन्ध्यग कहा जाता है। राम भरत का परिरम्भण कर ब्रह्मास्वादसदृश आनन्द की अनुभूति करते हैं —

> अनुभावयति ब्रह्मानन्दसाक्षात्क्रियामिव। स्पर्शस्तेऽद्य वराम्भोजप्रस्फुरन्नालकर्कश।।

## कृतिं

प्राप्त अर्थ का शमन करना 'कृति' नामक सन्ध्यग है। मुनि विश्वामित्र राम की सहायता से कार्यसम्पादन तथा राज्याभिषेक आदि से हर्षित होते हैं –

> सत्रप्रत्यूहशान्त्ये दशरथकरत कर्षतेन मया यद् यत्स्वान्ते सविमृष्ट तदनुगुणविधौ यच्च वैयग्रचमासीत्। तद्दैवस्यानुगुण्यात्प्रयतनविभवैश्चाद्य राज्येऽभिषिच्य श्रीराम निर्वृताना फलितमिति मुहु सप्रमोदामहे न। ।

## भाषण्

नायकादिक को सम्मान आदि की प्राप्ति का अभिव्यञ्जक वाक्य 'भाषण' नामक सन्ध्यग कहलाता है। वसिष्ठ तथा विश्वामित्र रामराज्याभिषेक विषयक वार्तालाप करते हैं —

विश्वामित्र

भगवन् मैत्रावरुणे । किमद्यापि प्रतीक्ष्यते ?

वसिष्ठ

यथोचितमाहियताम्।

विश्वामित्र

(दिव्यर्षिगणमुद्दिश्य) निर्वर्त्यता रामभद्रस्याभिषेक ।

(मुनयो यथोचितमाचरन्ति) (नेपथ्ये दुन्दुभिध्वनि)

(सर्वे सविरमय पुष्पवृष्टि रूपयन्ति)

१ आनन्दो वाञ्छितावाप्ति । –दशरूपक १/५२

२ महावीरचरितम् ७/३१

३ कृतिर्लब्धार्थशमनम्। –दशरूपक १/५३

४ महावीरचरितम् ७/३८

प् मानाद्याप्तिश्च भाषणम्। -दशरूपक १/५३

वसिष्ठ

कथ सलोकपालो भगवान् पाकशासनो रामभद्रस्याभिषेकमनुमोदते।

अतएव 'भाषण' नामक सन्ध्यग प्रयुक्त है।

### प्रशस्ति<sup>१</sup>

कल्याणपरक आशसा 'प्रशस्ति नामक सन्ध्यग कहा जाता है। वसिष्ठ तथा विश्वामित्र राम को भ्रातृजन के साथ राज्यभारसम्भारण का आशीर्वाद देते हैं—

> रामभद्र गुणाराम भ्रातृभिस्त्व पुरस्कृत । इक्ष्वाकुमुख्यैर्भूपालैश्चिरमूढा धुर वह।।

यहाँ 'प्रशस्ति' नामक सन्ध्यग स्पष्टरूपेण उपन्यस्त है।

### अर्थोपक्षेपक

अर्थोपक्षेपक की व्युत्पत्ति है— अर्थान् उपिक्षपिन्त इति' — अर्थात् जो अर्थ को उपिक्षप्त करे उन्हें अर्थोपक्षेपक कहते हैं। रूपक—प्रबन्ध में अभिनेय इतिवृत्त के दो विभाग निर्दिष्ट हैं— सूच्य तथा दृश्यश्रव्य। किव को नीरस तथा अनुचित प्रसगों को रगमच पर प्रदर्शित करना अभीष्ट नहीं होता किन्तु इतिवृत्त के पूर्वापर सम्बन्ध की दृष्टि से उन्हें सूचित करना अपिरहार्य है, इन्हें सूच्य अर्थ कहते हैं। किव अनावश्यक अवधिविस्तारिनवारणार्थ उन अर्थों को पात्रों के वार्त्तालाप के माध्यम से सूचित करता है। अतएव अनिबन्धनीय इतिवृत्त के प्रत्यायक 'अर्थोपक्षेपक' में इन सूच्याशों की योजना की जाती है। मधुर उदात्त एव रसानुकूल कथाभाग को अभिनय द्वारा दृश्यरूपेण प्रस्तुत किया जाता है।

सूच्य अश के उपस्थापक अर्थोपक्षेपक पाँच प्रकार के होते हैं— विष्कम्मक चूलिका, अकास्य, अकावतार तथा प्रवेशक। सुदूरप्रान्त की यात्रा, वध, युद्ध, राज्य तथा देशगत विद्रोह, नगरावरोध,

१ महावीरचरितम् ७/३६-४०

२ प्रशस्ति शुमशसनम्। –दशरूपक १/५४

३ महावीरचरितम् ७/४०

श्वेद्या विमाग कर्त्तव्य सर्वस्यापीह वस्तुन ।
 सूच्यमेव भवेत् किञ्चिद् दृश्यश्रव्यमथापरम्।।
 नीरसोऽनुचितस्तत्र ससूच्यावस्तुविस्तर ।
 दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसमावनिरन्तर ।। – दशरूपक १/५६–५७

अर्थोपक्षेपकै सूच्य पञ्चिभ प्रतिपादयेत्।
 विष्कम्भचृतिकाकास्याकावतारप्रवेशकै। –वही १/५८

भोजन, स्नान, रतिक्रीडा, अनुलेपन, वस्त्रग्रहण प्रभृति को रगमच पर प्रत्यक्षरूपेण चित्रित करना उचित नहीं है, इनकी सूचना प्रवेशकादिक के माध्यम से देना चाहिए।

## विष्कम्भक

इसमें भूत तथा भविष्यवर्ती घटनाक्रम की सूचना दी जाती है, मध्यम पात्र सिक्षप्त रूप में कथाशों को निर्दिष्ट करते हैं। विष्कम्भक दो प्रकार का होता है— शुद्ध तथा सकीर्ण। एक अथवा दो मध्यम पात्रों द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक शुद्ध तथा मध्यम एव अधम पात्रों द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक सकीर्ण कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसकी योजना अक के आरम्भ में होती है। आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र के मत में विष्कम्भक कथाभाग का अनुसन्धायक है। प

## (१) मिश्रविष्कम्भक

प्रकृत रूपक के द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ एव सप्तम अक मे मिश्रविष्कम्भक की योजना की गयी

- 9— द्वितीय अक मे माल्यवान् राम द्वारा ताटका, सुबाहु प्रभृति राक्षसो के सहार, शिवधनुर्भंग, दिव्यास्त्र—प्राप्ति आदि कृत्यो पर विचार कर उद्विग्न हो जाता है। शूर्पणखा उसे राम—सीता—परिणय की सूचना देती है। इसी मध्य परशुराम का पत्र प्राप्त होने पर माल्यवान् परशुराम को रामवधार्थ प्रेरित करने हेतु महेन्द्र द्वीप की ओर प्रस्थान करता है। इसमे माल्यवान् (मध्यम पात्र) तथा शूर्पणखा (अधम पात्र) नीरस किन्तु अवश्य कथनीय घटनाक्रम विषयक विचार करते हैं, अतएव मिश्रविष्कम्भक है। (पृ० ५६—७१)
- २— चतुर्थ अक मे भी मिश्रविष्कम्भक प्रयुक्त है। माल्यवान् शूर्पणखा को मन्थरा के छद्मवेष मे मिथिला जाकर पत्र प्रस्तुत करने की योजना बनाता है तथा रामवनवास, दण्डकारण्य मे

 <sup>(</sup>क) दूराध्वान वध युद्ध राज्यदेशादिविप्लवम्।।
 सरोध भोजन स्नान सुरत चानुलेपनम्।
 अम्बरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत्।। –दशरूपक ३/३४–३५

<sup>(</sup>ख) अकैनैंवोपनिबध्नीत प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यर्थ । –वही वृत्तिमाग

वृत्तवर्तिष्यमाणाना कथाशाना निदर्शक ।
 सक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजित ।। –वही १/५६

३ एकानेककृत शुद्ध सकीर्णो नीचमध्यमै । -वही १/६० का पूर्वार्ध

४ सक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्म आदावकस्य दर्शित । -साहित्यदर्पण ६/५५ का उत्तरार्ध

५ विष्कभ्नात्यनुसन्धानेन वृत्तमुपष्टम्भयतीति विष्कम्भक । –नाद्यदर्पण १/२४ का वृत्तिभाग

विराध एव दनुकबन्ध से राम का युद्ध, सीताहरण, वाली द्वारा राम का वध इसके प्रतिकूल होने पर विभीषण-सुग्रीव-मित्रता, अन्तत रावणवध, विभीषण को राज्यप्राप्ति आदि सम्भावित घटनाक्रम की परिकल्पना करता है। (पृ० १४३-१५६)

- ३— षष्ठ अक मे माल्यवान् एव त्रिजटा के वार्तालाप के माध्यम से नीरस घटनाक्रम की सूचना दी गयी है। माल्यवान् वानरो द्वारा सीता का अन्वेषण हनूमान् द्वारा लका—दहन आदि पर विचार करता है। त्रिजटा उसे हनूमान् द्वारा अक्षकुमार—वध, लका—दहन, सीता से वार्तालाप आदि की सूचना देती है। माल्यवान् उसे रावण—पराक्रम के प्रति आश्वस्त करता है। त्रिजटा रावण द्वारा सीता का सौन्दर्यावलोकन, मन्दोदरी का रावणप्रबोधनार्थ गमन आदि वृत्तान्त बताती है। यहाँ आवश्यक घटनाक्रमो का सम्यक् उपनिबन्धन किया गया है।(पृ० २४४—२५३)
- ४— सप्तम अक मे अधिष्ठातृदेवता अलका तथा लका के वार्त्तालाप से सीता की अग्निपरिशुद्धि,
  दिव्यर्षिगण द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक आदि की सूचना मिलती है। (पृ० २६६–३०२)

## (२) शुद्ध विष्कम्भक

पञ्चम अक मे जटायु तथा सम्पाति के परस्पर सवाद के माध्यम से विस्तृत घटनाक्रम का सकेत मिलता है कि राम विराधवध के अनन्तर शरभग मुनि के आश्रम मे जाते हैं शरभग द्वारा अग्नि मे शरीरार्पण करने के पश्चात् सुतीक्ष्ण एव अगस्त्य से मिलकर सम्प्रति महर्षि अगस्त्य के निर्देशपूर्वक चित्रकूट मे निवास कर रहे हैं। राम के प्रति आकृष्ट शूर्पणखा का लक्ष्मण द्वारा अगविदीर्णन, राम द्वारा खरदूषणसहित चौदहसहस्र राक्षसो का सहार, रावण द्वारा सीताहरण आदि प्रसग भी इनके वार्तालाप से ज्ञात होते हैं। सम्पाति एव जटायु दोनो मध्यम पात्र हैं तथा संस्कृत मे वार्तालाप करते हैं, अतएव शुद्ध विष्कम्भक प्रयुक्त है।

# चूलिका

जवनिका मे स्थित पात्रो द्वारा अर्थविशेष की सूचना देना 'चूलिका' कहलाता है। कि ने २४ स्थलो पर चूलिका की योजना की है। कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं —

१— राम मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना करते हैं कि उन्हे एव लक्ष्मण को दिव्यास्त्र—प्राप्ति हो —

<sup>9</sup> अन्तर्जवनिकासस्थै सूचनार्थस्य चूलिका। –साहित्यदर्पण ६/५८ का पूर्वीर्घ

### (नेपथ्ये)

एष प्रह्मोऽस्मि भगवन्नेषा विज्ञापना च न । दिव्यास्त्रसप्रदायोऽय लक्ष्मणेन सहास्तु मे।।

## (नेपथ्ये)

२— क कोऽत्र भो । प्रसाद्यतामय धवित्रनिर्धूत इवाभिप्रणीत पृषदाज्याभिघारघोरस्तनूनपात्स— मिध्यमानदारुणब्रह्मवर्चसज्योतिरागिरस ।

यहाँ परशुराम के प्रति शापोद्यत शतानन्द के कोपशमन का प्रयत्न वर्णित है।

#### अकास्य

जहाँ अक के अन्त मे स्थित पात्रो द्वारा विच्छिन्न परवर्ती अक से सम्बद्ध तथा प्रारम्भ मे प्रयुक्त अर्थ की सूचना दी जाती हैं उसे अकास्य कहते हैं। अकास्य की व्युत्पत्ति है— अक का आस्य अथवा मुख अर्थात् आने वाले अक के आरम्भ मे प्रयुक्त अर्थ।

(१) प्रथम अक मे दूत सर्वमाय का कथन है -

हन्त साध्विव सम्पन्न विपर्यस्तो विधिर्भवेत्। तद्वीक्ष्य कार्यपर्यन्त माल्यवत्युपवेदये।।

यहाँ द्वितीय अक के आरम्भ मे समुपस्थित होने वाले पात्र माल्यवान् तथा उसकी भावी कूटनीति की ओर सकेत किया गया है।

(२) चतुर्थ अक के अन्त मे राम लक्ष्मण से गृधराज जटायु के पास जाने का निर्णय व्यक्त करते हैं —

> ऋषिभिरुपजुष्टतीर्थां हन्तु रक्षासि दण्डका प्राप्य। सनिहितगृध्रराज क्रमेण याया जनस्थानम्।।

एतदनन्तर पञ्चम अक मे जटायु एव सम्पाति का सवाद वर्णित है।

१ महावीरचरितम् १/४७

२ वही ३/२०-२१

क) अकान्तपात्रैरकास्य छिन्नाकस्यार्थसूचनात्। –दशरूपक १/६२

<sup>(</sup>ख) अकास्यमन्तपात्रेण छिन्नाकमुखयोजनम्। –नाटयदर्पण १/२६

४ महावीरचरितम् १/६१

५ वही ४/६०

#### अकावतार

जहाँ पूर्व अक का विच्छेद किये बिना परवर्ती अक की कथावस्तु उपनिबद्ध हो वहाँ अकावतार नामक अर्थोपक्षेपक होता है। द्वितीय अक के अन्त मे जनक एव शतानन्द जामदग्न्य को विसष्ठ, दशरथ तथा विश्वामित्र के पास ले जाने के लिये सुमन्त्र समुपस्थित होते हैं —

(प्रविश्य)

सुमन्त्र भगवन्तौ वसिष्ठविश्वामित्रौ भवत सभार्गवानाह्रयत ।

इतरे क्व भगवन्ती।

सुमन्त्र महाराजदशरथस्यान्तिके।

इतरे गुरुवचनादगच्छाम।

एतदनन्तर उपर्युक्त समस्त्र पात्रो सहित तृतीय अक आरम्भ हो जाता है, अतएव अकावतार प्रयुक्त है।

## वृत्तियाँ

नायकादिक का प्रवृत्तिरूप व्यापार वृत्ति' है। वृत्ति का अर्थ है— मानसिक, वाचिक एव आगिक चेष्टा। नायक देशविशेष के अनुसार विभिन्न भाषाये बोलता है, तदनुसार वेष धारण करता है एव नाना प्रकार के कार्यकलापों में व्यस्त रहता है, किन्तु ये सभी व्यापार नाट्यवृत्ति के अन्तर्गत नहीं आते। अपितु नायकादिक के कार्यिक, वाचिक एव मानसिक व्यापार विशेष ही नाट्य में वृत्ति कहलाते हैं। वृत्तियाँ चार प्रकार की होती हैं — कैशिकी, सात्त्वती, आरमटी एव भारती। कैशिकी वृत्ति का सम्बन्ध शृगार रस से है, सात्त्वती वृत्ति का वीर रस से एव आरमटी वृत्ति का रौद्र एव वीर रसों से है। भारती वृत्ति समस्त रसों में व्याप्त रहती है। वि

१ अकावतारस्त्वकान्ते पातोऽडकस्याविभागत ।। –दशरूपक १/६२ का उत्तरार्ध

२ महावीरचरितम् पृ० १०४-५

३ प्रवृत्तिरूपो नेतृव्यापारस्वभावो वृत्ति । -दशरूपक २/४७ का वृत्तिभाग

४ नायकादिव्यापारविशेषा नाटकादिषु। –साहित्यदर्पण ६/१२३ का उत्तरार्ध

<sup>। (</sup>क) तदव्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा। –दशरूपक २/४७ का पूर्वार्ध

<sup>(</sup>ख) सा च कैशिकी-सात्त्वती-आरभटी-भारती भेदाच्चतुर्विधा। -वही वृत्तिभाग

श्रृगारे कैशिकी वीरे सात्त्वत्यारभटी पुन ।
 रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती । । –साहित्यदर्पण ६/१२२

वृत्तियाँ नाट्य की माताएँ कही गयी हैं। नाट्यदर्पणकार के अनुसार अभिनेय एव अनिभनेय द्विविध काव्यबन्धों की जननी वृत्ति' है। कविहृदय में वर्ण्यरूप में विद्यमान नायकादिक के व्यापार रूप वृत्तियों से ही काव्य का जन्म होता है।

वृत्तियों का चतुर्विध विभाजन व्यापारविशेष के प्राधान्य पर आधारित है। सात्त्वती वृत्ति विशेषरूप से मानस व्यापाररूप होती है भारती वाचिक व्यापाररूप तथा आरमटी कायिक व्यापाररूप है। किन्तु इन व्यापारत्रय का असकीर्ण रूप से होना असम्भव है क्योंकि कायिक और वाचिक चेष्टाये तो सदैव मानस चेष्टाओं पर आश्रित हैं। वस्तुत वृत्तितत्त्व एक है तथापि विश्लेषण की दृष्टि से चतुर्विध आभासित होता है।

दशरूपककार के अनुसार कैशिकीप्रभृति वृत्तियों से भिन्न अन्य कोई अर्थवृत्ति नहीं है। आचार्य धिनिक के अनुसार इस प्रकार की पञ्चम वृत्ति न तो लक्ष्यग्रन्थों में दृष्टिगोचर होती है और न रसादिक में इनकी स्थिति हो सकती है। हास्यादिक रस भारती प्रभृति वृत्तियों में ही अन्तर्भूत हैं। नीरस वस्तु को काव्य की सज्ञा नहीं दी जा सकती है। अतएव कैशिकी सात्त्वती एव आरमटी अर्थवृत्तियाँ हैं तथा भारती शब्दवृत्ति है। रसार्णवसुधाकर में भी कैशिकी आदि अर्थवृत्तिरूप में समुपवर्णित हैं।

प्रकृत रूपक में किव ने सात्त्वती एव आरभटी के समस्त भेदों का सुन्दर निरूपण किया है तथा कैशिकी का यथास्थान आशिक प्रयोग किया है, भारती वृत्ति तो सर्वत्र व्याप्त है।

कैशिकी सात्त्वती चार्थवृत्तिमारमटीमिति।

पठन्त पञ्चमी वृत्तिमोद्भटा प्रतिजानते।। -दशरूपक २/६०-६१

१ चतस्रो वृत्तयो ह्येता सर्वनाटयस्य मातृका । -साहित्यदर्पण ६/१२३ का पूर्वार्ध

२ नाटयस्याभिनेयकाव्यस्य मातर इव मातर । आम्यो हि वर्णनीयत्वेन कविहृदये व्यवस्थिताभ्य काव्यमुत्पद्यते । नाटय इति च प्रस्तावापेक्षम् । तेनानभिनेयेऽपि काव्ये वृत्तयो भवन्त्येव । —नाट्यदर्पण तृतीयविवेक पृ० ६८

चतस्त्र इति चतुर्भेदत्वमन्यतमचेष्टाशप्राधान्यविवक्षया अपरथाऽनेक व्यापारसविलतमेकमेव वृत्तितत्वम्। न नाम प्रबन्धेषु व्यापारान्तरासविलत कोऽप्येकाकी कायिको वाचिको मानसो वा व्यापारो लक्ष्यते। कायिक्यो हि व्यापृतयो मानसैर्वाचिकैश्च व्यापारै सिमद्यन्ते, अत सकीर्णत्वेऽप्यशप्राधान्यापेक्षया वृत्तयश्चतस्त्र।

—वही तृतीयविवेक पृ० २५४

एभिरगैश्चतुर्धेयम् नार्थवृत्तिरत परा। चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटक लक्षणे।।

५ सा तु लक्ष्ये क्वचिदपि न दृश्यते, न चोपपद्यते रसेषु, हास्यादीना भारत्यात्मकत्वात् नीरसस्य च काव्यार्थस्याभावात्। तिस्र एवैता अर्थवृत्तय। भारती तु शब्दवृत्तिरामुखागत्वात्तत्रैव वाच्या। –वही वृत्तिभाग

आसा तु मध्ये वृत्तीना शब्दवृत्तिस्तु भारती।
 तिस्रोऽर्धवृत्तयश्शेषा तच्चतस्रो हि वृत्तय।। –रसार्णवसुधाकर १/२८६

## सात्त्वती वृत्ति

सत्त्व अर्थात् मन, उसका व्यापार अतश्च मानस व्यापार को सात्त्वती वृत्ति कहते हैं। यह शोकहीन, सत्त्व, शौर्य, त्याग, दया, हर्ष, ऋजुता आदि भावो के अनन्तर होने वाला नायक का व्यापार है। इसमे वीर रस मुख्य रूप से रहता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार सात्त्वती वृत्ति मे श्रृगार रस का अत्यत्प अवसर रहता है। अद्भुत रस का प्रकाशन एव करुण रस का अभाव रहता है। सात्त्वती वृत्ति के चार अग हैं – सलापक उत्थापक, साड्घात्य तथा परिवर्तक।

#### सलापक

नाना प्रकार के भावो तथा रसो से युक्त, पात्रो की गाम्भीर्यपूर्ण उक्ति को सलापक कहते हैं। दितीय अक मे धनुर्भग के अनन्तर क़ुद्ध परशुराम राम का अन्वेषण करते हुए कन्यान्त पुर मे प्रविष्ट होते हैं। राम गम्भीरतापूर्वक परशुराम से शिव—प्रदत्त परशु के विषय मे पूछते हैं, जामदग्न्य भी उचित प्रत्युत्तर देते हैं —

राम (सधैर्यबहुमान निर्वर्ण्य) अय स किल य सपरिवारकार्तिकेयविजयावर्जितेन

भगवता नीललोहितेन सहस्रपरिवत्सरान्तेवासिने तुभ्य प्रसादीकृत परशु ।

जामदग्न्य आ दाशरथे। स एवायमाचार्यपादाना प्रिय परशु।

अस्त्रप्रयोगखुरलीकलहे गणाना सैन्यैर्वृतोऽपि जित एव मया कुमार । एतावतापि परिरम्य कृतप्रसाद प्रादादिम प्रियगुणो भगवान्गुरुर्मे।।"

#### उत्थापक

शत्रुपक्ष को उत्तेजित करने के लिये प्रयुक्त वाणी को उत्थापक कहते हैं। इसमे एक पात्र दूसरे पात्र को पहले युद्ध के लिये उत्तेजित करता है। द्वितीय अक मे जामदग्न्य राम से तिरस्कृत

१ विशोका सात्त्वती सत्त्वशौर्यत्यागदयार्जवै । –दशरूपक २/५३ का पूर्वार्घ

२ वीरे सात्त्वती । -वही २/६२

सहर्ष क्षुद्रश्रगारा विशोका साद्भुता तथा। —साहित्यदर्पण ६/१२६ का पूर्वार्घ

४ सलापोत्थापकावस्या साडघात्य परिवर्तक ।। -दशरूपक २/५३ का उत्तरार्घ

५ (क) सलापो गभीरोक्तिर्नानाभावरसा मिथ । -दशरूपक २/५४ का पूर्वार्ध

<sup>(</sup>ख) सलाप स्याद्गभीरोक्तिर्नानाभावसमाश्रय ।। –साहित्यदर्पण ६/१३१ का उत्तरार्ध

६ महावीरचरितम् २/३३–३४

७ वही २/३४

द उत्तेजनकरो शत्रोर्वागुत्थापक उच्यते।। –साहित्यदर्पण ६/१३० का उत्तरार्घ

६ उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्थापयेत्परम्।। -दशरूपक २/५४ का उत्तरार्ध

हो, क्रुद्ध होकर, उन्हे पहले प्रहार करने के लिये उत्तेजित करते हैं — आ निर्भर क्षित्रियबटो । अति नाम प्रगल्भसे।

अपि च

प्रहर नमतु चाप प्राक्प्रहारप्रियोऽह मिय तु कृतनिघाते कि विदध्यात्परेण। झटिति विततवह्वयद्गारभास्वत्कुठारप्रविघटितकठोरस्कन्धबन्ध कबन्ध।।

#### साघात्य

मन्त्रशक्ति, अर्थशक्ति या दैवशक्ति आदि के द्वारा प्रतिपक्षी के सघ का भेदन साघात्य कहलाता है। राक्षसराज रावण का अमात्य माल्यवान् परशुराम को राम के विरुद्ध प्रस्तुत करने की योजना शूर्पणखा के समक्ष बनाता है —

यदि प्रपद्येत धनु प्रमाथौ शिष्यस्य शभोर्न तितिक्षते स ।

अपि च

अन्यतरविजयेऽपि क्षत्रियान्तकश्चेद्राजपुत्र विजयेत। यत नैनमनभिहत्यास्य मन्युर्विरमेत्। एव च सिद्ध न समीहित रामनिधनम्<sup>‡</sup>, 'परशुरामोत्तेजन कर्त्तव्यमिति <sup>‡</sup> 'तदुत्तिष्ठ <sup>†</sup> मिथिलाप्रस्थापनाय जामदग्न्यमुत्तेजयितु महेन्द्रद्वीपमेव गच्छाव । द्रष्टव्यश्च तत्र भार्गव '। <sup>‡</sup>

### परिवर्तक

पराक्रम से सम्बद्ध आरम्भ किये गये कार्य का परित्याग कर, उससे भिन्न कार्य मे प्रवृत्त होना 'परिवर्तक' कहलाता है।"

१ महावीरचरितम् २/४६

२ (क) मन्त्रार्थदैवशक्त्यादे साडघात्य सघमेदनम्। –दशरूपक २/५४ का पूर्वार्घ

<sup>(</sup>ख) साहित्यदर्पण ६ / १३१ का पूर्वार्घ

३ महावीरचरितम् २/१२ का पूर्वार्ध

४ वही २/१२-१३

५ वही २/१३-१४

६ वही २/१४-१५

प्रारब्धोत्थानकार्यान्यकरणात्परिवर्तक ।। –दशरूपक २/५५ का उत्तरार्ध

रामवधार्थ आगत जामदग्न्य राम के व्यक्तित्व से प्रभावित हो उनका आलिगन करना चाहते

हेरम्बदन्तमुसलोल्लिखतैकभित्ति वक्षो विशाखविशिखव्रणलाञ्छित मे। रोमाञ्चकञ्चुकितमद्भुतवीरलाभात् सत्य ब्रवीमि परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्।।

### आरभटी

आरभटी वृत्ति माया इन्द्रजाल सग्राम क्रोघ, उद्भ्रान्ति आदि कार्यकलापो से परिपूर्ण होती है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार आर अर्थात् अकुश के समान उद्धत योद्धा आरभट कहलाते हैं। आरभटीवृत्ति मे आरभट अर्थात् योद्धा के गुण अनृत, द्वन्द्व, वञ्चना आदि का प्राचुर्य रहता है। यह वृत्ति आगिक, वाचिक, सात्त्विक एव आहार्य चतुर्विध अभिनयो से सम्बद्ध है। इसमे दीप्त रस तथा भावो का समन्वय रहता है – भयानके च बीभत्से रौद्रे चारभटी भवेत्। आरभटी वृत्ति के चार अग होते हैं – सक्षिप्ति, सफेट, वस्तूत्थापन तथा अवपातन। भ

### सक्षिप्ति

शिल्पादिक के द्वारा किसी वस्तु की सिक्षप्त रूप में सृष्टि कर देना सिक्षप्ति है। कितिपय आचार्यों के अनुसार पूर्व नायक के हट जाने पर दूसरे नायक का आ जाना सिक्षप्ति है। आचार्य धनिक नायक की एक अवस्था के हट जाने पर दूसरी अवस्था का आगमन सिक्षप्ति मानते हैं।

राम द्वारा दर्प—दमन के अनन्तर परशुराम उद्धत स्वभाव को छोडकर अत्यन्त विनम्र हो जाते हैं। वह कृतज्ञता व्यक्त करते हैं —

मायेन्द्रजालसग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितै ।। -दशरूपक २/५६

१ महावीरचरितम् २/३८

२ आरभटीपुन ।

आरभटप्रायगुणा तथैव बहुकपटवञ्चनोपेता।
 दम्भानृतवचनवती त्वारभटी नाम विज्ञेया।। —नाट्यशास्त्र

४ वही

 <sup>(</sup>क) वस्तूत्थापनसफेटो सक्षिप्तिरवपातनम्।। इति भेदास्तु चत्वार आरभट्या प्रकीर्तिता।
 —साहित्यदर्पण ६/१३३–३४

<sup>(</sup>ख) सक्षिप्तिका स्यात्सफेटो वस्तूत्थानावपातने। -दशरूपक २/५७

६ सक्षिप्तवस्तुरचना सक्षिप्ति शिल्पयोगत । -वही २/५७ का उत्तरार्घ

७ पूर्वनेतृनिवृत्त्याऽन्ये नेत्रन्तरपरिग्रह । -वही २/५८ का पूर्वार्ध

<sup>🚅</sup> पूर्वनायकावस्थानिवृत्त्यावस्थान्तरपरिग्रहमन्ये सक्षिप्तिका मन्यन्ते। –वही २/५७-५८ का वृत्तिभाग

पुण्या ब्राह्मणजातिरन्वयगुण श्लाघ्य चरित्र च मे येनैकेन हृतान्यमूनि हरता चैतन्यमात्रामपि । एक सन्नपि भूरिदोषगहन सोऽय त्वया प्रेयसा वत्स ब्राह्मणवत्सलेन शमित क्षेमाय दर्पामय ।।

परशुराम जनक द्वारा प्रदत्त आसन ग्रहण करते हैं — यदिभरुचित सूर्यशिष्यान्तेवासिने राजन्यश्रोत्रियाय। परशुराम राम से वनगमन की आज्ञा मॉगते हैं— 'रामभद्र । अनुमोदस्व मामरण्यगमनाय तथा प्रस्थान करते समय अश्रु प्रवाहित करते हैं— (सास्त्र परिक्रम्य) आयुष्मन् । प्रतिनिवर्तस्व। परिक्रम्य

वाली मरते समय सुग्रीव को वानरराज एव अगद को कुमार नियुक्त करता है। यहाँ पूर्वनायक वाली के स्थान पर सुग्रीव का आगमन सिक्षिप्ति है— वत्स विभीषण । पश्य पश्य। सुष्ठु शोभते वत्ससुग्रीवस्य वक्षिस सहस्रपुष्करमालागुण।

## सफेट

क्रोध एव उत्तेजनावश दो व्यक्तियो का एक दूसरे पर प्रहार करना 'सफेट' कहलाता है। मेघनाद एव रावण लक्ष्मण पर क्रमश नागपाशास्त्र एव शतघ्नी से प्रहार करते हैं—

> यावन्मन्त्रप्रभावादनिधगतगतीन्मेघनादप्रणुन्ना— न्दुर्भेद्यान्नागपाशान्विहगपरिवृढास्त्रप्रयोगाद्व्यधूनोत्। तावद्रक्षोविनेत्रा पुनरितरभस मर्मणि क्रोधभूम्ना गाढ विद्व शतघ्न्या हनुमति सहसा मोहनिघ्नो न्यपप्तत्।।

## वस्तृत्थापन

वस्तु को मायादिक के द्वारा उपस्थित कर देना वस्तूत्थापन है।

१ महावीरचरितम् ४/२२

२ वही ४/२५

३ वही ४/२७-२८

४ वही ४/३१-३२

५ वही ४/३८−३६

६ वही ५/५६-५७

सफेटस्तु समाघात क्रुद्धसरब्धयोर्द्वयो ।। –दशरूपक २/५८ का उत्तरार्ध

महावीरचिरतम् ६/४८

मायाद्युत्थापित वस्तु वस्तूत्थापनिमध्यते। –दशरूपक २/५६ का पूर्वार्ध

राम और लक्ष्मण रावण एव मेघनाद का शिरच्छेदन करते हैं किन्तु पुन अनन्त शिर प्रकट हो जाते हैं —

> एताभ्या राघवाभ्या सकुतुकिमषुभिशिष्ठद्यमानेषु मूर्ध— स्वेकस्यैकोऽप्यनन्त किमु सरसगुणो वर्णनीयोऽपरस्य। एतत्सपश्यतोरप्यतिचिरमनयो कोऽप्यचिन्त्य प्रभावो यत्रोत्साहौ न धेर्यं विरमति न शिरश्छेदत पत्त्रिणोऽपि।।

#### अवपात

पात्रों के निष्क्रमण, प्रवेश, त्रास, विद्रव आदि के वर्णनस्थल में अवपात नामक आरभटी वृत्ति होती है।

हनूमान् द्वारा लका-दहन से राक्षसगण भयातुर हो इधर-उधर भागते हैं -

भ्रान्ती सप्ताधिकाना प्रविद्धदरुणैरचिषा चक्रवालै— द्राग्वीराणामलक्ष्यप्रसृतिरतिसमुत्तप्तरौक्मालयेषु। अर्धप्लुष्टापसर्पद्रजनिचरभटोद्गाढकल्पान्तशक लका प्रौढो हुताश सह परिदलितोऽब्धेस्त्रिकूटेन लीढे।।

राम का अन्वेषण करते हुए परशुराम को कन्यान्त पुर मे प्रविष्ट होते देखकर परिजन उन्हें रोक नहीं पाते, उद्विग्न होकर भागते हैं —

अहो । समन्तत एव 'हा देव चन्द्रमुख रामचन्द्र । हा जामातृक' इति परिदेवनमुखर— कातरोद्विग्नसमस्तपरिजन पलायितमस्मद्राजकुलम्। ।

## भारती वृत्ति

नट द्वारा किया गया संस्कृतिनेष्ठ वाचिक व्यापार भारती वृत्ति है। आचार्य भरत के अनुसार भारती वृत्ति पुरुषो द्वारा संस्कृत भाषा मे प्रयुक्त वाचिक व्यापार है, स्त्री पात्रो का वाचिक व्यापार इसके अन्तर्गत नहीं आता। स्त्री पात्रो की वृत्ति सात्त्वती अथवा कैशिकी वृत्ति है। पुरुषो से तात्पर्य

१ महावीरचरितम् ६/६१

२ अवपातस्तु निष्क्रामप्रवेशत्रासविद्रवै ।। –दशरूपक २/५६

३ महावीरचरितम् ६/४

४ वही २/२०-२१

भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रय । –दशरूपक ३/५ का पूर्वार्घ

प्रधान पुरुषचरितो का वाग्व्यापार है। भारती वृत्ति समस्त रसो मे प्रयुक्त होती है। भारती वृत्ति के चार अग हैं — प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आमुख। भारती वृत्ति के लक्षण मे प्रयुक्त प्राय पद का अभिप्राय यह है कि रूपको मे संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत में भी इस वृत्ति का प्रयोग मिलता है। किन्तु भवभूति ने प्राकृत में भारती वृत्ति का प्रयोग न कर इसे शुद्ध संस्कृतमय रखा है। भवभूति का भारतीवृत्ति विषयक प्रेम प्रकृत नाटक की प्रस्तावना में ही दृष्टिगोचर होता है—

महापुरुषसरम्भो यत्र गम्भीरभीषण । प्रसन्नकर्कशा यत्र विपुलार्था च भारती।।

### प्ररोचना

काव्यार्थ की प्रशसा के द्वारा सामाजिको को उन्मुख करना प्ररोचना है। नान्दी पाठ के अनन्तर सूत्रधार कालप्रियानाथ की यात्रा के अवसर पर महावीरचरितम् नाटक के अभिनय की सूचना देता है जिसमे महावीरपुरुषो की गाम्भीर्य एव भयावह वीरता वर्णित है, वह प्रसादगुणयुक्त, गाढबन्ध एव अर्थबहुल है। उसमे अप्राकृत वीरपुरुषो का वीर रस वर्णित है। महावीरचरितम् रामचरित से सम्बद्ध है। इसमे वश्यवाक् कवि का वाक्समूह है तथा सामाजिक भी विदग्ध हैं —

सूत्रधार भगवत कालप्रियनाथस्य यात्रायामार्यमिश्रा समादिशन्ति –

महापुरुषसरम्भो यत्र गम्भीरभीषण । प्रसन्नकर्कशा यत्र विपुलार्था च भारती।।

किञ्च

अप्राकृतेषु पात्रेषु यत्र वीर स्थितो रस। भेदै सूक्ष्मेरभिव्यक्तै प्रत्याधार विभज्यते।।

या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या स्त्रीवर्जिता सस्कृतवाक्ययुक्ता।
 स्वनामधैयैर्भरतै प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेतु वृत्ति ।। —नाटयशास्त्र २२/२५

२ वृत्ति सर्वत्र भारती।। -दशरूपक २/६२

३ भेदै प्ररोचनायुक्तैर्वीथीप्रहसनामुखै ।। –वही ३/५ का उत्तरार्घ

४ महावीरचरितम् १/२

५ (क) उन्मुखीकरण तत्र प्रशसात प्ररोचना। –दशरूपक ३/६ का पूर्वार्ध

<sup>(</sup>ख) प्रस्तुतार्थप्रशसनेन श्रोतृणा प्रवृत्त्युन्मुखीकरण प्ररोचना। –वही वृत्तिभाग

६ महावीरचरितम् १/२

७ वही १/३

'स सदर्भोऽभिनेतव्य' इति। (सहर्षम्) महावीरचरित प्रयोक्तव्यमत्यादिष्टमर्थतोऽत्रभवद्भि।' अपि च

> वश्यवाच कव्रेर्वाक्य सा च रामाश्रया कथा। लब्धश्च वाक्यनिष्यन्दनिष्पेषनिकषो जन।।

एतदनन्तर सूत्रधार कवि के निवासस्थान पद्मपुर पितामह भट्टगोपाल, पिता नीलकण्ठ, माता जतुकर्णी आदि का परिचय तथा गुरु ज्ञाननिधि के विषय मे विस्तृत वर्णन करता है।

महावीरचरितम् मे वीर एव अद्भुत रस का समावेश है, धर्मद्वेषियो के शत्रु राम का चरित उपनिबद्ध है, इसमे जगत्त्रय का दुख एव उद्धार वर्णित है —

> तेनेदमुदधृयजगत्त्रयमन्युमूलमस्तोकवीरगुरुसाहसमद्भुत च। वीराद्भुतप्रियतया रघुनन्दनस्य धर्मद्रुहो दमयितुश्चरित निबद्धम्।।

उपर्युक्त वर्णन मे 'कालप्रियानाथ' से देश का निर्देश किया गया है। महापुरुषसरम्भ' आदि से प्रयोज्य, 'अस्ति दक्षिणापथे ' से कवि—परिचय तथा 'तेनेदमुदधृय निबद्धम्' से काव्य की प्रशसा वर्णित है।

## आमुख

जहाँ सूत्रधार (स्थापक) नटी, विदूषक अथवा पारिपार्शिवक (सूत्रधार का अनुचर नट) आदि को प्रस्तुत अर्थ का आक्षेप करने वाला अपना कार्य बतलाता है, उसे आमुख या प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना के चार अग होते हैं – कथोदघात, प्रवृत्तक, प्रयोगातिशय एव वीथी मे होने वाले 93 अग। परिवास

१ महावीरचरितम् १/३–४

२ वही १/४

३ वही १/४-५, ५

४ वही १/६

५ सूत्रधारो नटी ब्रूते मार्ष वाऽथ विदूषकम्।। स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्यायत्तदामुखम्। प्रस्तावना वा। –दशरूपक ३/७–८

६ तत्र स्यु कथोद्घात प्रवृत्तकम्।। प्रयोगातिशयश्चाथ वीध्यङ्गानि त्रयोदश। –वही ३/८–६

### प्रयोगातिशय

यह वह है' इस प्रकार के सूत्रधार के कथन से सूचित होकर जहाँ पात्र प्रविष्ट होता है, उसे प्रयोगातिशय कहते हैं।

सूत्रधार प्रस्तावना के अन्त मे राजा कुशध्वज के सीता—उर्मिला—सहित विश्वामित्र के यज्ञावसर पर उपस्थित होने की सूचना देता है। तदनन्तर इन पात्रो का प्रवेश होता है अत प्रयोगातिशय है —

## सूत्रधार -

निमन्त्रितस्तेन विदेहनाथ स प्राहिणोद् भ्रातरमात्तदीक्ष । कुशध्वजो नाम स एष राजा सीतोर्मिलाभ्या सहितोऽभ्युपैति ।।

(इति निष्क्रान्तौ)

(तत प्रविशति रथस्थो राजा सूत कन्ये च)

## कैशिकी वृत्ति

जिसमे विशेष प्रकार की वेश—भूषा एव स्त्री पात्रो का बाहुल्य रहता है, नृत्य एव गीत की सुन्दर योजना एव श्रृगारप्रधान व्यवहार तथा कामोपभोग से सम्बद्ध व्यापारो का प्राधान्य रहता है, उसे कैशिकी वृत्ति कहते हैं। कैशिकी वृत्ति के चार प्रकार हैं — नर्म, नर्मस्फिञ्ज, नर्मस्फोट एव नर्मगर्भ। कै

## नर्मस्फोट

जहाँ भय, हास, हर्ष, त्रास, रोष आदि भावों के कुछ अशो द्वारा अल्प रस सूचित होता है, उसे नर्मस्फोट कहते हैं।

एषोऽयमित्युपक्षेपात्सूत्रधारप्रयोगत ।
 पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मत ।। –दशरूपक ३/११

२ महावीरचरितम् १/६

३ वही १/६-१०

४ या श्लक्ष्णनेपथ्यविशेषचित्रा स्त्रीसकुला पुष्कलनृत्यगीता। कामोपभोगप्रभवोपचारा सा कैशिकी चारुविलासयुक्ता।। —साहित्यदर्पण ६/१२४

मर्मतित्स्फञ्जतत्स्फोटतद्गर्भैश्चतुरिङ्गका। –दशरूपक २/४८ का पूर्वार्ध

६ नर्मस्फोटस्तु भावाना सूचितोऽल्परसो लवै ।। -वही २/५१ का उत्तरार्घ

रामवधार्थ परशुराम के आगमन से सीता भयाक्रान्त हो जाती हैं, वह राम को परशुराम के समक्ष प्रस्तुत होने से रोकना चाहती हैं। राम एव सिखयाँ सीता को आश्वस्त करना चाहते हैं —

राम प्रिये । स्वस्था सती निवर्तस्व ।

सख्य उद्वर्तितमिदानी प्रियसख्या रसान्तरेण लज्जालुत्वम्।

राम जित स्नेहेन। तर्हि मुक्त्वा धनुर्गच्छामि।

सीता ततो बलादेव धारयिष्यामि।

यहाँ राम एव सीता के भावों से श्रृगार रस की पुष्टि हुयी है, अत नर्मस्फोट है।

महावीरचरितम् २/२०–२२

• ञ्चम अध्याय

चरित्रं चेत्रण

# चरित्र-चित्रण

वस्तु तत्त्व के विश्लेषण के अनन्तर रूपक के द्वितीय भेदक तत्त्व 'नेता' अर्थात् नायक—नायिका एव अन्य पात्रों के चारित्रिक वैशिष्ट्यों पर प्रकाश डालना अपरिहार्य हो जाता है। रूपक में प्रधान फल का सम्बन्ध नायक के साथ होता है, अत मुख्य रूप से नायक तथा फलप्राप्ति में सहायक अन्य पात्रों का चरित्राकन रूपक प्रबन्ध में अपरिहार्य है। आचार्य धनञ्जय के अनुसार प्रख्यात इतिवृत्त में नायक के प्रतिकूल अथवा रसविरुद्ध प्रसग का परिहार कर देना चाहिये अथवा उसे परिमार्जित कर सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत करना चाहिये —

यत्तत्रानुचित किञ्चित्रायकस्य रसस्य वा।। विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्।

किया है— देव, मानव, राक्षस, वानर, पक्षी आदि। महावीरचरितम् मे राम—सीता—परिणय से लेकर राज्याभिषेक पर्यन्त घटनाक्रम उपनिबद्ध है, जिसमे समस्त पात्र व्यक्तिगत माहात्म्य से सुशोभित हैं। अत उनके गुण—शील का निरूपण समीचीन होगा।

राम

प्रकृत नाटक के नायक राम हैं। आचार्य धनञ्जय के अनुसार नाटक का नायक उत्कृष्ट गुणो से समन्वित, धीरोदात्त, प्रसिद्ध वश मे समुत्पन्न, प्रतापवान्, यश कामी, उत्साहयुक्त, वेदपरित्राता, पृथ्वीपालक, राजर्षि अथवा दिव्य नायक हो सकता है। साहित्यदर्पणकार के मत मे नायक दिव्य,

१ दशरूपक ३/२४-२५

अभिगम्यगुणैर्युक्तो धीरोदात्त प्रतापवान् ।।
 कीर्तिकामो महोत्साहस्त्रय्यास्त्राता महीपति ।
 प्रख्यातवशो राजर्षिर्दिव्यो वा यत्र नायक ।। – वही ३/२२–२३

अदिव्य अथवा दिव्यादिव्य तीनो मे से कोई भी हो सकता है। उनके अनुसार राजिष यथा दुष्यन्त प्रभृति, दिव्यचरित यथा—भगवान् श्रीकृष्ण तथा दिव्यादिव्य यथा रामचन्द्र प्रभृति सुस्पष्ट हैं।

आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार 'राजा' पद से तात्पर्य समस्त क्षत्रिय जाति से है, चाहे वह अभिषिक्त हो अथवा अनभिषिक्त। क्षत्रिय भी मर्त्य लोक का हो, देव लोक का नहीं। वस्तुत नाटक का मूलभूत उद्देश्य रामवद् वर्त्तितव्य, न रावणवद्—विषयक सरस उपदेश करना है। किन्तु देव गण तो इच्छामात्र से ही दुष्कर कार्य सम्पन्न करने मे सक्षम हैं, अतएव उनका चरित मर्त्यों के लिये उपदेशपरक नहीं है। अत नाटक मे दिव्य नायक का चित्रण युक्तिसगत नहीं माना जा सकता है।

आचार्य धनञ्जय ने नायक के सामान्य गुणो का निर्देश किया है, उनके अनुसार नायक विनम्र, मधुर, त्यागशील, चतुर, प्रिय बोलने वाला, रक्तलोक, पवित्र, वाक्पटु, प्रख्यात वश मे उत्पन्न, स्थिर, युवा, बुद्धि—उत्साह—स्मृति—प्रज्ञा—काल तथा मान से युक्त, दृढ, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ एव धार्मिक होता है। नायक के चार भेद हैं— लिलत, शान्त, उदात्त तथा उद्धत। दशरूपककार ने आचार्य भरत का अनुसरण करते हुये इन नायक—भेदो के पूर्व धीर पद प्रयुक्त किया है। यहाँ धीर पद से तात्पर्य है जो दृढ सकल्पवाला हो, दृढसकल्पवान् नायक ही फलप्राप्ति के प्रति प्रयत्नशील हो सकता है। आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार धीरव्यक्ति महासकट मे अविचलित रहता है।

१ दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवात्रायको मत ।। -साहित्यदर्पण ६/६ का उत्तरार्ध

२ राजर्षयो दुष्यन्तादय । दिव्या श्रीकृष्णादय । दिव्यादिव्य यो दिव्योऽप्यात्मिन नराभिमानी । यथा श्रीरामचन्द्र —वही ६/६ का वृत्तिभाग

शजेति क्षत्रियमात्रम्। न पुनरिभषिक्त एव राम—जीमूतवाहन—पार्थादीनाम्—निभषिक्तानामि दर्शनात्। क्षत्रियो मर्त्य एव तेन न देवनेतृक नाटकिमत्युक्त भवित। नाटकि हि — 'रामवद् वर्तितव्य न रावणवद् इति उपदेशपरम्। देवताना तु दुरुपपादस्याप्यर्थस्येच्छा मात्रत एव सिद्धिरिति तच्चरितमशक्यानुष्ठानत्वात् न मर्त्यानामुपदेशयोग्यम्, तेन ये दिव्यमि नेतार मन्यन्ते न ते सम्यगमसतेति। —नाट्यदर्पण १/५ का वृत्तिभाग

४ नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष प्रियवद । रक्तलोक शुचिर्वाग्मी रूढवश स्थिरो युवा ।। बुद्धचुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वित । शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिक ।। –दशरूपक २/१–२

भेदैश्चतुर्घा लिलतशान्तोदात्तोद्धतैरयम्। –वही २/३ का पूर्वार्घ

६ धीरोद्धता धीरललिता धीरोदात्तास्तथैव च । धीरप्रशान्तकाश्चैव नायका परिकीर्तिता ।। –नाद्यशास्त्र २४/१७

नाट्यस्यान्त गच्छति तस्माद्वै नायकोऽभिहित । –वही ३५/३२

द धीरोधैर्यं महाव्यसनेऽप्यकातर्यं विशेषण येषाम् उद्धतादीना धीरोद्धत—धीरोदात्त—धीरललित—धीरशान्ता इत्यर्थ । —नाट्यदर्पण १/६ का वृत्तिभाग

आचार्य भरत के अनुसार देव गण धीरोद्धत, राजा धीरललित, सेनापति तथा अमात्य धीरोदात्त तथा ब्राह्मण एव वणिक् धीरप्रशान्त प्रकृति के होते हैं —

> 'देवा धीरोद्धता ज्ञेया स्युधीरललिता नृपा। सेनापतिरमात्यश्च धीरोदात्तो प्रकीर्तितौ।। धीरप्रशान्ता विज्ञेया ब्राह्मणा वणिजस्तथा'।

भरतमुनिकृत यह वर्गीकरण युक्तिसगत नहीं माना जा सकता है। नाट्यदर्पणकार के अनुसार देव गण धीरोद्धत सेनापित, मन्त्री प्रभृति धीरोदात्त, विणक् एव ब्राह्मणिदिक धीरशान्त तथा राजा चतुर्विध हो सकते हैं। इस सन्दर्भ में आचार्य धनञ्जय ने नायक—भेदो की विशेषताओं का सम्यक् निरूपण किया है। उनके मत में धीरलितत नायक सर्वथा निश्चिन्त, नृत्य एव गीत प्रभृति कलाओं में आसक्त, सुखी तथा कोमल स्वभाव का होता है। धीरप्रशान्त नायक सामान्य गुणों से युक्त ब्राह्मण, वैश्य अथवा मन्त्री—पुत्र आदि होता है। धीरोदात्त नायक महासत्त्वसम्पन्न अर्थात् शोकक्रोधादिक से अनिभमूत, गम्भीर, क्षमाशील, आत्मप्रशसा न करने वाला, अहकारिनगूढ तथा दृढवत होता है। धीरोद्धत नायक दर्प एव मात्सर्य से परिपूर्ण, माया एव छद्म से युक्त, अहकारी, चञ्चल, क्रोधी तथा आत्मश्लाघा करने वाला होता है। धीरोद्धत नायक करने वाला होता है। धीरोद्धत नायक वर्ष एव मात्सर्य से परिपूर्ण, माया एव छद्म से युक्त, अहकारी, चञ्चल, क्रोधी तथा आत्मश्लाघा करने वाला होता है। धीरोद्धत नायक करने वाला होता है। धीरोद्धत नायक वर्ष एव मात्सर्य से परिपूर्ण, माया एव छद्म से युक्त, अहकारी, चञ्चल, क्रोधी तथा आत्मश्लाघा करने वाला होता है।

राम धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। किव ने राम मे नायकोचित समस्त गुणो का समावेश किया है। नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से शील-गुण प्रभृति का विवेचन करने के पूर्व राम की शरीराकृति एव सौन्दर्य पर विचार करना उपयुक्त होगा।

राम के असाधारण व्यक्तित्व, रूप, आकृति से स्वपक्ष तथा परपक्ष के लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। राजा कुशध्वज बाल्यावस्था की रमणीय मूर्ति राम को देखते ही 'क्षत्रिय' होने का

१ नाट्यशास्त्र २४/१८, १६

२ देवा धीरोद्धता धीरोदात्ता सेन्येशमन्त्रिण । धीरशान्ता विणिविप्रा राजानस्तु चतुर्विधा ।। —नाटयदर्पण १/७

३ निश्चिन्तो धीरललित कलासक्त सुखी मृदु –दशरूपक २/३ का उत्तरार्ध

४ सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिक । -वही २/४ का पूर्वार्ध

प् महासत्त्वोऽतिगम्भीर क्षमावानविकत्थन ।। स्थिरो निगृढाहकारो धीरोदात्तो दृढव्रत । –वही २/४–५

दर्पमात्सर्यमूयिष्ठो मायाच्छद्मपरायण
 धीरोद्धतस्त्वहकारी चलश्चण्डो विकत्थन । –वही २/५–६

अनुमान करते हैं। राम का रूप अप्रतिम है— वे पृष्ठभाग पर तरकस रखे हुए हैं, वक्षस्थल पर भरमावलेप है, रुरुमृग का चर्म धारण किये हैं। मूंज की मेखला से नियन्त्रित मजीठ रग का वस्त्र है, हाथों में अक्षसूत्र तथा पिणल दण्ड है। सीता प्रथम दर्शन में ही राम की सौम्य आकृति पर मुग्ध हो जाती हैं— 'सौम्यदर्शनौ खल्वेतौ'। परशुराम यत्र—तत्र विस्तीर्ण केश—शृखला, विमुग्धकारी मुख, स्वाभाविक शोभा सम्पन्न, धीर—गम्भीर राम से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। शूर्पणखा नेत्रों के लिये प्रीतिकर, सौम्य शरीर वाले राम को देखकर विचलित हो जाती है, यद्यपि वह चिरकालीन वैधव्य दु ख से पूर्णतया परिचित है। वाली के कथन से इस तथ्य की अभिव्यञ्जना होती है कि राम का दर्शन कर उसकी आँखे तृप्त नहीं हो पा रही हैं।

राम में असाधारण तेजस्विता निहित है। राम के तेजप्रभाव से प्रस्तरभूत अहल्या शापमुक्त हो जाती हैं। मुनि विश्वामित्र इस घटना से कुशध्वज प्रभृति को अवगत कराते हैं— 'तस्या पाप्प— नाशरीरमन्धतामिस्रमभ्ययात्। सेयमद्य रामभद्रतेजसा तस्मादेनसो निरमुच्यत'। राम प्रत्यञ्चाकर्षणमात्र से धनुर्भंग करते हैं, तो दूत सर्वमाय आश्चर्यचिकत होकर विचार करता है— 'अहो । दुरात्मनो रामहतकस्य सर्वकष प्रभाव। ध्राप्त करते हैं सर्वमाय अश्चर्यचिकत होकर विचार करता है— 'अहो । दुरात्मनो

राम समदर्शी हैं, वे शोक एव क्रोधादिक विकारों से अभिभूत नहीं होते हैं। राम सीता के प्रति आसक्त हैं, किन्तु रावण का सीता—परिणय विषयक प्रस्ताव सुनकर वे विचलित नहीं होते, अपितु

९ प्रकृत्या पुण्यलक्ष्मीकौ कावेतौ ज्ञायते त्विदम्। राजन्यदारकौ नून कृतोपनयनाविति ।। द्वितीयस्य च वर्णस्य प्रथमस्याश्रमस्य च। अहो रम्यानयोर्मूर्तिर्वयसो नूतनस्य च ।। –महावीरचरितम् १/१६ १७

चूडाचुम्बितककपत्रमभितस्तूणीद्वय पृष्ठतो
 भ द्वारतोटक्राटिकालाञ्छनमुरो धत्ते त्वच रौरवीम्।
 मौर्व्या मेखलया नियन्त्रितमधोवासश्च माञ्जिष्ठिक
 पाणौ कार्मुकमक्षसूत्रवलय दण्डोऽपर पैप्पल ।। –वही १/१८

३ वही १/१५-१६ पृ० १८

ध चञ्चत्पञ्चशिखण्डमण्डनमसौ मुग्धप्रगत्म शिशु—
 र्गम्मीर च मनोहर च सहजश्रीलक्ष्म रूप दधत्।
 द्राग्दृष्टोऽपि हरत्यय मम मन सौन्दर्यसारिश्रया। —वही २/३२

अहो समग्रसौभाग्यलक्ष्मीपिरग्रहेण लोचनरसायन सौम्यमस्य शरीरिनर्माणम् यदिदानी
 चिरकालवैधव्यद् खप्रमुषितससारसौख्यस्यापि जनस्य चारित्र हृदये समक्षिपित। –वही ४/४०–४१, पृ० १७७

आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दु खाय वा
 वैतृष्ण्य तु ममापि सम्प्रति कुतस्त्वद्दर्शने चक्षुष । –वही ५/४६ का पूर्वार्घ

७ वही (पु० २४-२५) १/२६-२७

वही १/५३-५४ पृ० ४६

लोकाचार बताकर रावण की प्रशसा करते हैं। राम अत्यन्त उदार प्रकृति के हैं सौजन्यप्रकाशन की भावना उनमें कूट—कूट कर भरी हुयी है। राम की रावण विषयक प्रशसोक्ति सुनकर लक्ष्मण उसे सौजन्यप्रकाशन बताते हैं।

सीता की सिखयों से राम परशुराम के पराक्रम, कार्त्तिकेय—विजय, कश्यप मुनि को पृथ्वी—दान तपस्या आदि की प्रशसा करते हैं। परशुराम अत्यन्त रोषपूर्वक राम का अन्वेषण करते हुए कन्यान्त पुर में प्रविष्ट होते हैं तथा क्षत्रियों की उच्छृखलता, आधिपत्य विषयक आक्षेप करते हैं तथापि राम उनकी चरणवन्दना की अभिलाषा रखते हैं।

• राम गाम्भीर्य एव धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। उनमे दृढता, स्वाभिमान तथा वीरता विषयक आत्मविश्वास स्थान—स्थान पर परिलक्षित होता है। वे भयाक्रान्त सीता से कहते हैं— परशुराम वीर हैं, तो मैं भी युद्धोद्यत के समक्ष प्रस्तुत होने मे सक्षम रघुवशी क्षत्रिय हूँ। राम अत्यन्त निर्भीक होकर परशुराम के सम्मुख उपस्थित होते हैं—'अयमह भो। इत इतो भवान्'। वह जामदग्न्य की कुठार—प्रहार विषयक गर्वोक्ति सुनकर उपहास—सा करते हुए उत्तर देते हैं— 'अय स किल य सपरिवार—कार्तिकेयविजयावर्जितेन भगवता नीललोहितेन सहस्रपरिवत्सरान्तेवासिने तुभ्य प्रसादीकृत परशु'। परशुराम गर्भस्थशिशुसहार, इक्कीस बार क्षत्रिय जाति का वध आदि पराक्रम की प्रशसा करते हैं तो राम निर्मीक होकर इसे 'नृशसता' की सज्ञा देते हैं— 'नृशसता हि नाम पुरुषदोष तत्र का विकत्थना'?

साधारण्यात्रिरातक कन्यामन्योऽपि याचते।
 कि पुनर्जगता जेता प्रपौत्र परमेष्ठिन।। –महावीरचरितम् १/३१

अति हि सौजन्यमार्यस्य तस्मित्रपि निसार्ववैरिणि निशाचरे बहुमान । –वही १/३१–३२

३ वही २/१६ २३ २४ २५

४ अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय च कर्मणे स्फुरति रभसात्पाणि पाट................च। --वही २/३० का उत्तरार्ध

प् मुनिरयमथ वीरस्तादृशस्तित्रय मे विरमतु परिकम्प कातरे क्षत्रियासि। तपसि विततकीर्तेर्दर्पकण्डूलदोष्ण परिचरणसमर्थो राघवक्षत्त्रियोऽहम् ।। –वही २/२७

६ वही २/३०-३१

वही २/ ३३—३४, पृ० ६६

द वही २/४८-४६

राम अत्यन्त विनम्र हैं। परशुराम-दमन के अनन्तर वह जामदग्न्य से अविनयव्यवहारार्थ क्षमा प्रार्थना करते हैं तथा अनवरत प्रणाम करते हैं, यहाँ राम की क्षमाशीलता ध्वनित होती है।

राम असाधारण पराक्रम से सम्पन्न हैं। वह भीषणाकृतिं, तालवृक्ष के समान ऊँचीं ताटका का सहार करते हैं तथा यज्ञविघ्नस्वरूप उपस्थित सुबाहु का वध करते हैं, मुनि विश्वामित्र ब्रह्मद्रोही— सहारक राम के पराक्रम की प्रशसा करते हैं। जटायु सम्पाति को राम द्वारा चौदह सहस्र चौदह राक्षस तथा खर, दूषण, त्रिशिरा प्रभृति का अकेले ही सहार विषयक वृत्तान्त से अवगत कराते हैं। राम अतुलनीय पराक्रम सम्पन्न वाली का एक ही बाण से प्रहार कर वध कर देते हैं। षष्ठ अक मे मन्दोदरी रावण से बताती है कि राम ने सागर पर अस्त्र प्रयुक्त किया, फलस्वरूप समुद्र का जल रक्तिम हो गया, ग्राह, कच्छप प्रभृति चेतनाशून्य हो गये, समुद्र मूर्च्छित होने लगा, शख-शुक्ति प्रभृति प्रस्फुटित होने लगे। राम कुम्भकर्ण को बाणो से आवृत कर देते हैं तथा दिव्यर्षि गण से आदिष्ट हो ब्रह्मास्त्र का स्मरण कर रावण का वध कर देते हैं।"

राम अविकत्थन हैं, अपने कृत्यों की प्रशसा करना उन्हें अभीप्सित नहीं है। वह ताटका प्रभृति राक्षस-सहार का वर्णन नहीं करते हैं। सप्तम अक मे अयोध्या-प्रत्यावर्तन के समय सीता खरदूषणादिक का नाम श्रवण कर भयाक्रान्त हो जाती हैं। राम सकल कार्यनिष्पादनार्थ लक्ष्मण की प्रशसा करते हैं- देवि अल शकया अभिधानमात्रमवशिष्यते।

> शरासनस्य टकारात्सौमित्रे केवल किल। रक्षसा प्रलय सिहगर्जनाद्दन्तिना यथा।।

दैवात्कृतस्त्विय मया विनयापचार तत्र प्रसीद भगवन्नयमञ्जलिस्ते ।। – महावीरचरितम् ४/२१ का उत्तरार्ध

<sup>(</sup>क) कोऽहमुक्तिप्रत्युक्तिकाया भगवता। तस्मादित इतो भगवन् । —वही ४/२३—२४ ર

एष वो रामशिरसा प्रणामपर्याय । -वही ४/२४-२५

वही १/३५

उत्तालताटकोत्पात । –वही १/३७ का प्रथमार्घ

वही १/३६

राजन्नितो ह्येहि सहानुजस्य रामस्य पश्याप्रतिमानमोज । -वही १/६२ का पूर्वार्ध ų

एष वालिकायदुन्दुभिकरकसप्ततालगिरिमहीतलान्यवदार्य रामतूणीरमधिशयित शर । -वही ५/५४-५५ ξ ø

वही ६/१२

वही ६/४६ ξ

वही ६/६३ ٥P

वही ७/२० 99

राम स्थिरचित्त, प्रत्युत्पन्न बुद्धि से सम्पन्न हैं। वह शूर्पणखा द्वारा रामवनवाससम्बन्धी प्रस्तुत लेख का अविलम्ब पालन करते हैं तथा माता कैकेयी की आज्ञा शिरोधार्य कर वनगमनार्थ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं– अहो प्रसादोत्कर्ष ।

> तत्रैव गमनादेशो यत्र पर्युत्सुक मन न चेष्टविरहो जात स च वत्सोऽनुजोऽनुग ।

पिता दशरथ मृतप्राय से हो जाते हैं। जनक युधाजित् प्रभृति निवेदन करते हैं, किन्तु राम सत्यनिष्ठ इक्ष्वाकुवशी हैं, वनगमनार्थ अपने निर्णय पर अटल रहते हैं।

राम दृढप्रतिज्ञ हैं। अपने वचन को सर्वत्र पूर्ण करते हैं। वह सीता को ऋषिगण द्वारा इन्द्राणी के तुल्य होने के आशीर्वाद को राक्षस—सहार के अनन्तर ही सम्भाव्य मानते हैं। वह रावण प्रभृति का सहार कर अपना वचन सिद्ध करते हैं। राम रावणवध के पश्चात् विभीषण को लकाधीश्वर' पद पर अभिषिक्त करते हैं, अधिष्ठातृ देवता अलका लका को उक्त कृत्यसम्पादन की सूचना देती हैं।

राम अत्यन्त त्यागी हैं। वह मुनि विश्वामित्र से निवेदन करते हैं कि दिव्यास्त्र—ज्ञान लक्ष्मण को भी प्राप्त हो।

राम कृत्यसम्पादन मे दक्ष हैं। उनकी क्षिप्रकारिता अनेक स्थलो पर दृष्टिगत होती है। सीता, कुशध्वज प्रभृति के समक्ष राम प्रत्यञ्चाकर्षणमात्र से शिवधनुष् तोडकर सबको आश्चर्यचिकत कर देते हैं। वह दुन्दुभि के अस्थिसमूह को पादागुष्ठ से स्पर्श कर विन्ध्य से सुदूर प्रान्त मे प्रक्षेपित करते हैं,

१ महावीरचरितम् ४/४२

२ अचिरात्समूलककाष कषितेषु राक्षसेष्वेव स्यात्। –वही ४/३५-३६

इ दिव्यर्षिगणैश्च रामभद्रनिदेशेन निष्पादिताभिषेककल्याणो विभीषण । –वही ७/४-५

४ एष प्रस्नेऽस्मि भगवन्नेषा विज्ञापना च न । दिव्यास्त्रसप्रदायोऽय लक्ष्मणेन सहास्तु मे।। —वही १/४७

५ स्फूर्जद्वजसहस्रनिर्मितिमव प्रादुर्भवत्यग्रतो
 रामस्य त्रिपुरान्तकृदिविषदा तेजोभिरिद्ध धनु ।
 शुण्डार कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दण्डक स्तिस्मिन्नाहित एव गर्जितगुण कृष्ट च भग्न च तत्।। -वही १/५३

तत्ककालमकालपाण्डुरघनप्रस्पर्धि रुन्धन्नभ
 पादागुष्ठविवर्तनादयमितो निर्विन्ध्यमाविध्यति।। –वही ५/३६ का उत्तरार्ध

श्रमणा आश्चर्यपूर्वक इस कृत्य का वर्णन करती है। राम प्रियमाषी हैं। द्वितीय अक मे राम-परशुराम-सवाद वर्णित है जिसमे वह परशुराम से कहते हैं—आपके जन्मदाता जमदिग्न हैं शिव गुरु हैं, आपके पराक्रम एव कार्यनिष्पादन से स्पष्ट है, वह वर्णन की अपेक्षा नही रखता है, आपका सप्तसमुद्रवेष्टित पृथ्वी का निर्व्याज दान त्याग का द्योतक है, क्षात्र एव ब्रह्मतेज के आश्रयभूत आपका सब कुछ अलौकिक है।

राम प्रजावत्सल हैं। राम विषयक यह तथ्य भरत एव युधाजित् के माध्यम से स्पष्ट होता है जहाँ वे राजा दशरथ से राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखते हैं— देव । श्रूयताम्। यदेकायनीभूय सर्वा प्रकृतयस्त्वा विज्ञापयन्ति—

त्रय्यास्त्राता यस्तवाय तनूजस्तेनाद्यैव स्वामिनस्ते प्रसादात्। राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्ञा लोका सर्वे पूर्णकामाश्च सन्तु।।

राम उच्च वश में उत्पन्न हुये हैं। उनका जन्म सावित्र मनु के वश में हुआ है, विसष्ठ जैसे उपदेष्टा हैं, मानवरक्षार्थ अनवरत सलग्न हैं। इक्ष्वाकुवशी प्रथितकीर्ति तथा रक्षाव्रती हैं, वे सदाचारी होते हैं। रघुवशी सत्यप्रतिज्ञ हैं, राजा दशरथ राम से कहते हैं कि वे प्राणोत्सर्ग कर सकते हैं, किन्तु सत्य की रक्षा अवश्य करेंगे।

राम वस्तुत शूरवीर हैं। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञप्रत्यूहनिवारणार्थ ताटका—वध का आदेश श्रवण कर राम स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं मानते हैं— 'भगवन् । स्त्री खल्वियम्'। विश्वामित्र से

उत्पत्तिर्जमदिग्नित स भगवान् देव पिनाकी गुरु
 शौर्य यत्तु न तद्गिरा पिथ ननु व्यक्त हि तत्कर्मिभ ।
 त्याग सप्त समुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानाविध
 क्षत्त्रब्रह्मतपोनिधेर्भगवत कि वा न लोकोत्तरम्।। –महावीरचरितम् २/३६

२ वही ४/४४

३ वही १/२५

४ नन्वद्यैव प्रथितयशसामृदरक्षाव्रताना। –वही ३/४७ का प्रथमार्घ

५ भिद्यते न सद्वृत्तमिक्ष्वाकुगृहेषु। -वही ४/१-२

६ वही ४/४८

७ वही १/३६-३७

ब्राह्मणरक्षार्थ पुन आदिष्ट हो राम वेदतुल्य एव पापपुण्यव्यवस्था विषयक उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ताटका का वध करते हैं। वह शस्त्रविहीन वाली पर प्रहार करना उचित नही मानते हैं।

राम धर्मपरिपालनार्थ सचेष्ट रहते हैं। वनगमन के पूर्व वह मामा युधाजित् से धर्मरक्षार्थ निवेदन करते हैं— मातुल मातुल । गुरुभिरेव शिशवो धर्मलोपात्पालयितव्या। तत्प्रसीद न। प्रतिनिवर्त्यतामय महाजन। रावण—अमात्य माल्यवान् राम को धर्मरक्षक कहता है।

राम गुरु के प्रति असाधारण आदरभाव रखते हैं। वे विश्वामित्र का आदेश सम्पादित करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। सप्तम अक मे अयोध्या—प्रत्यावर्तन के समय विश्वामित्र के आश्रम प्रान्त मे राम विमान पर आरूढ होकर जाना उचित नहीं समझते हैं— 'वत्स।' ता एवैता गुरुणा कौशिकपदाना सचरेण पवित्रितपर्यन्तास्तपोवनभूमय, 'लकेश्वर। नोचितिमदानीं गुरुचरणपकजपवित्रितेषु परिसरेषु विमानाधिरोहणम्', विश्वामित्र से आदिष्ट होने पर वे प्रस्थित होते हैं—'यथाज्ञापयन्ति गुरव'। कुलगुरु विसष्ठ का दर्शन कर राम आहलादित होते हैं।

राम का मातृ—प्रेम अनन्य है। चतुर्थ अक मे मन्थरा के छद्मवेष मे शूर्पणखा कैकेयी—पत्र लेकर समुपस्थित होती है। राम माताओं की प्रवासजन्य व्यथा ज्ञात करने हेतु उत्सुक होते हैं— 'साधु यदीदमस्या प्रवृत्त्या शिशुप्रवासदौर्मनस्य विच्छद्येत'। वह माताओं का कुशलक्षेम पूछते हैं— अयि मन्थरे । अपि कुशलमम्बाया। राम राजा दशरथ से मध्यम माता के वरद्वय को पूर्ण करने का निवेदन करते हैं।

सर्वदोषानभिष्वगादाम्नायसमता गता ।
 युष्पाकमभ्युपगमा प्रमाण पुण्यपापयो ।। –महावीरचरितम् १/३८

२ वही ५/५०

३ वही ४/५७-५८

४ निसर्गेण स धर्मस्य गोप्ता । -वही २/७ का प्रथमार्घ

५ वही १/३८

६ वही ७/२७--२८

७ वही ७/२८-२६

यद्दर्शनात्किमप्येव द्रवीभवति मे मन ।
 राकासुधाकारलोकादिन्दुकान्तोपलो यया।। –वही ७/३४

६ वही ४/४०-४१

१० वही

११ योऽसौ वरद्वयन्यासस्त माता मेऽद्य मध्यमा। यथेष्ट नाथते तात तत्प्रसादार्थिनो वयम् ।। –वही ४/४७

राम का भ्रातृ—प्रेम अनुकरणीय है। विश्वामित्र—प्रदत्त जृम्भकास्त्र को वह अनुज लक्ष्मण के साथ ही प्राप्त करना चाहते हैं। राम भरत—समागम के इच्छुक हैं किन्तु भरत की प्रवासजन्य व्यथा देखना उन्हे सह्य नहीं है। षष्ठ अक मे चित्ररथ—वासव—सवाद से ज्ञात होता है कि राम का हृदय लक्ष्मण के मूर्च्छित होने का वृत्तान्त ज्ञात होने पर वीर एव करुण रस से परिपूर्ण हो गया है, वह कुम्भकर्ण एव सेना का सहार करते हुए लक्ष्मण के निकट जा रहे हैं। सप्तम अक मे राम अयोध्या पहुँचने पर भरत का देहालिगन कर ब्रह्मास्वाद सदृश सुख की अनुभृति करते हैं।

राम एकपत्नीव्रती हैं। वह अनुकूल नायक की कोटि में आते हैं। परशुराम के आगमन पर सीता भयातुर हो उन्हें रोकना चाहती हैं। राम सीता के प्रेम के समक्ष किकर्त्तव्यविमूढ हो विचार करते हैं— जित स्नेहेन । तर्हि मुक्त्वा धनुर्गच्छामि।

> वैदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चैतन्यमामीलय-न्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरस्निग्धोरुणद्धचन्यत ।।

सीतावियोगजन्य दुख से राम मर्माहत हैं -

मर्माणीव पुनश्छिनत्ति करुणा सीता वराकीं प्रति।।

वह अन्तर्निगूढ कोपानल से विदग्ध हो लक्ष्मण को सहायतार्थ पुकारते हैं। राम शरणागत के प्रति कर्त्तव्य का पूर्णतया निर्वाह करते हैं। श्रमणा विभीषण का आत्मसमर्पण विषयक लेख अर्पित करती है, विभीषण को प्रियमित्र तथा लकेश्वर कहकर राम सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं — 'वत्स ।

एष प्रह्मेऽस्मि भगवन्नेषा विज्ञापना च न ।
 दिव्यास्त्रसप्रदायोऽय लक्ष्मणेन सहास्तु मे।। —महावीरचरितम् १/४७

अपरिष्वज्य भरत नास्ति मे गच्छतो धृति ।
 अस्मत्प्रवासद् खार्त न त्वेन द्रष्टुमुत्सहे ।। –वही ४/४३

यदा तु भ्रातुर्मोहमधिगम्य भाविलकेश्वरादक्रममेव करुवीरनुभावभावितचित्तवृत्तिस्तथाविधस्यापि दर्शनोत्सुक समवारुध्यत परित कुम्भकर्णप्रमुखया रक्ष पृतनया तदा पुनिरदमेव प्रत्यकार्षीत्। —वही ६/४८—४६

अनुभावयति ब्रह्मानन्दसाक्षात्क्रियामिव।
 स्पर्शस्तेऽद्य वराम्भोजप्रस्फुरन्नालकर्कश ।। –वही ७/३१

५ अनुकूल एकनिरत । साहित्यदर्पण ३/३७ का प्रथमार्घ

६ महावीरचरितम् २/२२ का उत्तरार्ध

७ वही ५/२२ का उत्तरार्ध

<sup>&</sup>lt;sub>म</sub> वही ५/२६

ब्रूहि कि सदिश्यतामेववादिन प्रियसुहृदो लकेश्वरस्य महाराजविभीषणस्य ? तथा रावणवध के अनन्तर विभीषण को लका का राज्य प्रदान करते हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्हे शिष्टाचार का अतिक्रमण सह्य नहीं, वे परशुराम के अव्याहत गति से कन्यान्त पुर—प्रवेश की निन्दा करते हैं।

आचार्यों ने नायक मे आठ सात्त्विक गुणो का उल्लेख किया है-शोभा, विलास, माधुर्य गाम्भीर्य, स्थैर्य, तेज, ललित तथा औदार्य।

राम शोभा नामक गुण से सम्पन्न हैं। नायक मे शौर्य तथा दक्षता, नीच व्यक्ति के प्रति घृणा आदि होने पर शोभा नामक सात्त्विक गुण की स्थिति होती है। प्रथम अक मे तालवृक्ष के समान ऊँची ताटका को देखकर उसके स्त्री होने के कारण विचिकित्सा करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि राम धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं जिनमे नायकोचित समस्त गुण वर्तमान हैं। राजा कुशधवज राम के वश, गुरु आदि की प्रशसा करते हैं। परशुराम उन्हे अनन्त सारमय पदार्थ, तेजस्वी, धर्म, मान, विजय पराक्रम आदि से युक्त मानते हैं।

राम सम्पूर्ण भुवन के रक्षक साक्षात् अस्त्रवेद हैं, ब्रह्माण्डपरित्राणार्थ जन्म ग्रहण किया है, गुण की खान हैं, पुण्यकर्मा हैं। वाली राम को गुणनिधि तथा सत्यधर्मा कहता है। अलका लका से

१ महावीरचरितम् ५/३०-३१

२ नन्वेत एव शिष्टाचारपद्धते प्रणेतार । तत्कथमय विद्वान्प्रमाद्यति। –वही २/२०-२१

शोमा विलासो माधुर्य गाम्भीर्य स्थैर्यतेजसी।
 लिलतौदार्यमित्यष्टौ सात्त्विका पौरुषा गुणा।। –दशरूपक २/१०

४ नीचे घृणाधिके स्पर्धा शोभाया शौर्यदक्षते। -वही २/११ का पूर्वार्ध

प्रतालताटकोत्पातदर्शनेऽप्यप्रकम्पित ।
 नियुक्तस्तत्प्रमाथाय स्त्रैणेन विचिकित्सित ।। —महावीरचिरतम् १/३७

६ वही १/२५

<sup>(</sup>क) कोऽप्येष वीरशिशुकाकृतिरप्रमेयसामर्थ्यसारसमुदायमय पदार्थ। -वही २/३६ का उत्तरार्ध

 <sup>(</sup>ख) सम्माव्यसप्तमुवनाभयदानपुण्यसम्भारमस्य वपुरत्र हि विस्फुरन्ति।
 लक्ष्मीश्च सात्त्वकगुणज्वलित च तेजो धर्मश्च मानविजयौ च पराक्रमश्च।। –वही २/४०

द वही २/४१

६ विजितपरशुराम सत्यधर्माभिराम गुणनिधिमभिराम द्रष्टुमभ्यागतोऽस्मि। –वही ५/४७ का पूर्वार्ध

कहती हैं कि राम तो परम तत्त्व एव पुराण पुरुष हैं। सप्तम अक मे अयोध्या—प्रत्यावर्तन के समय किन्नरयुगल मार्ग मे राम का दर्शन कर यशगान करते हैं —

> आपन्नवत्सल जगज्जनतैकबन्धो विद्वन्मरालकमलाकर रामचन्द्र। जन्मादिकर्मविधुरै सुमनश्चकोरैराचम्यता तव यश शरदा सहस्रम्।।

## सीता

प्रकृत नाटक की नायिका सीता हैं। आचार्य धनञ्जय के अनुसार नायिका तीन प्रकार की होती हैं— स्वीया अन्या तथा साधारण स्त्री, वह नायक के समान ही सामान्य गुणो से युक्त होती है। सीता स्वीया नायिका की कोटि में आती हैं। स्वीया नायिका अच्छा आचरण, पातिव्रत्य कुटिलतारहित, सलज्ज तथा पतिशुश्रूषा में तत्पर आदि शीललज्जादिक गुणो से युक्त होती है। स्वीया नायिकाके तीन भेद हैं— मुग्धा, मध्या तथा प्रगत्मा। मुग्धा नायिका अवस्था तथा कामभावना में नूतन, रितक्रीडा से वाम, मानप्रकाशन में कोमल होती है। मध्या नायिका यौवन एवं कामवासना में परिपूर्ण तथा सुरतक्रीडा को अन्त तक सहन करने में सक्षम होती है। प्रगत्मा नायिका कामभावना में उन्मत्त, निर्लज्ज, रितक्रीडा के समय आनन्द—निमग्न तथा प्रणय के आरम्भ में चेतनाशून्य—सी होती है।

महाकवि भवभूति ने सीता का स्वीया नायिका के रूप में चित्रण किया है। प्रकृत नाटक का अगी रस 'वीर' है, जिसमें स्त्री पात्रों के चारित्रिक गुणों के प्रकाशन के अत्यल्प स्थल रहते हैं तथापि कतिपय वक्तव्यों के माध्यम से सीता के वैशिष्ट्यों पर प्रकाश डाला जा सकता है।

इद हि तत्त्व परमार्थभाजामय हि साक्षात्पुरुष पुराण ।
 त्रिधा विभिन्ना प्रकृति किलैषा त्रातु भुवि स्वेन सतोऽवतीर्णा । —महावीरचरितम् ७/२

२ वही ७/२५

३ (क) स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा। -दशरूपक २/१५ का पूर्वार्ध

<sup>(</sup>ख) यथोक्तसम्भवे नायक सामान्यगुणयोगिनी नायिकेति स्वस्त्री परस्त्री साधारणस्त्रीत्यनेन विभागेन त्रिधा।—वही वृत्तिभाग

<sup>(</sup>क) स्वीया शीलार्जवादियुक् । –वही २/१५ का उत्तरार्ध

<sup>(</sup>ख) विनयार्जवादियुक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया। –साहित्यदर्पण ३/५७ का पूर्वार्घ साऽपि कथिता त्रिभेदा मुग्धा मध्या प्रगल्भेति।। –वही ३/५७ का उत्तरार्घ

प् साऽपि कथिता त्रिमदा मुग्धा मध्या प्रगल्मात ।। -परा २/ ५७ भ/६ मृग्धा नववय कामा रतौ वामा मृद्र क्रुधि । -दशरूपक २/१६ का पूर्वार्ध

७ मध्योद्यद्यौवनानड्नगा मोहान्तसुरतक्षमा। –वही २/१६ का उत्तरार्ध

द् यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयितागके। विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्भेऽप्यचेतना ।। –वही २/१६

प्रथम अक मे राम लक्ष्मण तथा मुनि विश्वामित्र के परस्पर वार्तालाप से ज्ञात होता है कि सीता अयोनिजा कन्या हैं वह यज्ञभूमि से समुत्पन्न हैं, वह ब्रह्मवेत्ता राजा जनक की दुहिता हैं प्रसन्नचित्त एव कान्तिमती हैं।

सीता अतीव सुन्दर ललना हैं। परशुराम—आगमन से भयातुर सीता के सौन्दर्य का राम वर्णन करते हैं जिससे स्पष्ट है कि उनके अग सुन्दर मधूकपुष्पवत् लावण्यमय हैं स्तनद्वय अतीव उन्नत हैं किटिप्रदेश त्रिवली युक्त हैं। षष्ठ अक मे रावण सीता के अग—प्रत्यग का अवलोकन करता है तथा प्रसिद्ध उपमानों से उनके अतिशयता पर विचार करता है— सीता के मुख, चञ्चल नेत्रप्रान्त, भ्रू एव केशपाश, देहयष्टि के रहने पर चन्द्रमा, नीलकमल, कामबाण, मेघसमूह, लक्ष्मी आदि व्यर्थ हैं।

महावीरचिरतम् मे राम एव सीता का पूर्वानुराग वर्णित है। सीता विश्वामित्र के सिद्धाश्रम मे राम को देखते ही अनुरक्त हो जाती हैं— 'सौम्य दर्शनौ खल्वेतौ'। 'अहल्योद्धार—प्रसग ज्ञात होने पर वह अत्यन्त प्रभावित होती हैं— 'शरीरनिर्माणसदृशोऽस्यानुभाव'। 'महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम को ताटकावधार्थ नियुक्त किये जाने पर वह चिन्ताग्रस्त हो जाती हैं— 'हा धिक् हा धिक्। एष एवात्र नियुक्त'। 'परिणयोपरान्त उनका स्नेह प्रगाढ हो जाता है। परशुराम के कन्यान्त पुर मे प्रविष्ट होने पर वह स्वाभाविक लज्जा, मुग्धता का परित्याग कर देती हैं। वह राम को बलात् रोकना चाहती हैं— 'का गति, (धनुषि धारयन्ती) आर्यपुत्र! न तावद्युष्माभिर्गन्तव्य यावत्तातो नागच्छित', 'ततो बलादेव

१ श्रूयते किलान्यदपि तत्राश्चर्यं यदयोनिजा कन्येति। –महावीरचरितम् १/१४–१५

उत्पत्तिर्देवयजनाद् ब्रह्मवादी नृप पिता।
 सप्रसन्नोज्ज्वला मूर्तिरस्या स्नेह करोति मे।। –वही १/२१

३ वही २/२१

भुख यदि किमिन्दुना यदि चलाञ्चले लोचने
 किमुत्पलकदम्बकैर्यदि तरगभगी भ्रुवौ।
 किमात्मभवधन्वना यदि सुसयता कुन्तला
 किमम्बुवहडम्बरैर्यदि तन्रिय किं श्रिया।। –वही ६/६

पु वही १/१८-१६

६ वही १/२६-२७

७ वही १/३६-३७

द्वही २/२१--२२

धारियष्यामि । सिखयो के वार्त्तालाप से स्पष्ट होता है कि सीता का स्नेह लज्जा से प्रबल हो रहा है – 'उद्वर्तितमिदानीं प्रियसख्या रसान्तरेण लज्जालुत्वम्'।'

गुरुजनो के समुपस्थित होने पर सिखयाँ सीता को अन्त पुर मे चलने के लिये कहती हैं, सीता सग्रामश्री से राम के मगल की प्रार्थना करती हैं— 'भगवित । सग्रामश्रीरेष तेऽञ्जिल ।' सीता आदर्श सहधर्मिणी हैं, वह राम के सुख—दुख मे साथ रहना चाहती हैं। वनगमनार्थ राम की स्वीकृति ज्ञात होने पर वह कृतकृत्य हो जाती हैं— दिष्ट्यानुमोदितास्म्यार्येण ' पिता जनक उन्हे धन्य समझते हैं— 'वत्से धन्यासि यस्यास्ते गुरुनियोगत एव भर्तुरनुगमन जातम्।'

सीता मे नारीसुलम लज्जा के कतिपय स्थल द्रष्टव्य हैं। राम द्वारा शिवधनुर्भंग करते ही वह हिष्त एव लिज्जित हो जाती हैं, उर्मिला उनका परिरम्भण करती हैं— हृष्टा लिज्जिता सीताम् आलिग्य। स्थलम अक मे अयोध्या—प्रत्यावर्तन के समय राम सीता से अनुसूया नामाकित उत्तरीय—वस्त्रजन्य आनन्द का वृत्तान्त बताते हैं, फलस्वरूप सीता लज्जा का अनुभव करती हैं।

किया के भय, शका, व्यग्रता आदि नारीसुलभ गुणो का यथास्थान चित्रण किया है। वह सर्वमाय से रावण—परिणय प्रस्ताव सुनकर उद्विग्न हो जाती हैं— हा धिक् हा धिक्। राक्षसो मामभ्यर्थयते'। भीषणाकृति ताटका को देखकर भयभीत हो उठती हैं— 'तात ! भीषणा हताशा'। 'राम के ताटकावधार्थ गमन करने पर वह कहती हैं— 'अहो ! परागत एव। हा धिक् हा धिक। उत्पातपाताविलिरिव सा हताशा महानुभावमभिद्रवित'। 'रारशुराम के कन्यान्त पुर—प्रवेश से वह सत्रस्त हो जाती हैं— 'आर्यपुत्र ! परित्रायस्व साहसिक'।

१ महावीरचरितम् २/२१--२२

२ वही

३ वही २/४२-४३

४ वही ४/५२-५३

५ वही ४/५१-५२

६ वही १/५२-५३

७ (सीता लज्जा नाटयति)। -वही ७/१७-१८

<sup>&</sup>lt;sub>-</sub> वही 9/30-39

६ वही १/३६-३७

<sup>90</sup> वही 9/3६-3€

११ वही २/२६-२७

पञ्चम अध्याय १६४

सीता का भिगनी-प्रेम अनुकरणीय है। रामादिक चारो भाइयो से ही सीतादिक के विवाह-निश्चय से उन्हे हार्दिक प्रसन्नता होती है। वह भिगनियो के आजीवन साहचर्य से हिष्त होती हैं। 'दिष्ट्या अविप्रवास इदानीं भिगनीना भविष्यति।

सीता का स्वभाव अत्यन्त कोमल है। उनमे तिनक भी कुटिलता नहीं है। सप्तम अक मे अयोध्या—प्रत्यावर्तन के समय राम एव लक्ष्मण जीर्ण कन्दरा को देख वहाँ वर्षाकाल मे रात्रियापन विषयक घटना का सस्मरण करते हैं, सीता एतदर्थ स्वय को दोष देती हैं— 'अहो प्रमाद। कथ मम मन्दभागिन्या दुष्टदेवैरेतेऽिप महानुभावा ईदृशमवस्थान्तरमनुभाविता।' लक्ष्मण द्वारा जटायु का प्राणत्याग—स्थल निर्दिष्ट करने पर वह उद्विग्न होकर कहती हैं— कथ मम कारणात्तादृशानामिप महानुभावानामीदृशोऽवस्थाविशेषो निशम्यते' ?

सीता का सदाचरण लोकविश्रुत है। नेपथ्य से सूचना दी जाती है कि वसु, सूर्य, रुद्र, इन्द्र प्रभृति देव गण अग्निपरिशुद्ध सीता का स्वागत कर रहे हैं, राम आप सीता का आदर करे—

अग्निप्रवेशपरिनिर्गमशुद्धभावा सीता रघूत्तम भवस्थितिमाद्रियस्व।।

सीता तो पातिव्रत्य की साक्षात् मञ्जुल मूर्ति हैं, अग्निपरिशुद्धि तो लोकमर्यादानिर्वाहार्थ है -

पतिव्रतामय ज्योतिज्योतिषान्येन शोध्यते। इदमाश्चर्यमथवा लोकस्थित्यनुवर्तनम्।।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सीता में स्वीया नायिका के सकल गुण समाविष्ट हैं। वह एक आदर्श भारतीय पतिव्रता नारी हैं।

#### लक्ष्मण

प्रकृत नाटक में कवि ने प्रचलित कथानक में वर्णित लक्ष्मण के उग्र व्यक्तित्त्व से सर्वथा भिन्न रूप में उसका चरित्राकन प्रस्तुत किया है।

महावीरचरितम् १/५८—५६

२ वही ७/१२-१३

३ वही ७/१८-१६

४ वही ७/३

५ वही ७/४

लक्ष्मण का हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। विश्वामित्र के सिद्धाश्रम मे वह उर्मिला को देखकर सानन्द हो जाते हैं— 'तित्किमियममृतवर्तिरिव मे चक्षुराप्याययित ।'

लक्ष्मण एक प्रखर आलोचक हैं। राम तथा राजा कुशध्वज रावण के पराक्रम तपस्या आदि की प्रशसा करते हैं, लक्ष्मण वीरता के प्रतिकूल आचरण करने वाले रावण की निन्दा करते हैं— निरस्तवीरपुरुषाचारस्य का वीरता। लक्ष्मण कृतज्ञ हैं। वह राम—कृपा से दिव्यास्त्र—ज्ञान प्राप्त होने पर विलक्षण आनन्द की अनुभूति करते हैं, एतदर्थ राम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं— 'अहो प्रसाद। लक्ष्मण अप्रतिम वीर हैं। वह आज्ञाकारी, निर्भीक, साहसी तथा पराक्रमी हैं। शत्रु—वधार्थ वह सद्य तत्पर रहते हैं। विश्वामित्र का सुबाहु—मारीच—वधार्थ आदेश श्रवण कर राम के साथ वेगपूर्वक गमन करते हैं— यदाज्ञापयति। (इति विकट परिक्रामत)'। माल्यवान् के स्वगत भाषण से सकेत मिलता है कि लक्ष्मण ने सुबाहु प्रभृति के अनुचरों का अकेले ही वध कर दिया— 'तदनुप्लवाना भूयसा लक्ष्मणेनैकेन वध इति किमेतदाश्चर्यम्। माल्यवान् लक्ष्मण को रामवत् वीर तथा धनुर्विद्या में प्रवीण मानता है —

## वीरोऽस्त्रपारगश्चिन्त्यो यथा रामस्तथैव स ।

लक्ष्मण शबरतपस्विनी श्रमणारक्षार्थ राम—िनदेशपूर्वक कबन्ध राक्षस का वध करते हैं, श्रमणा सूचना देती है— लक्ष्मणेन योजनबाहोश्चितयमिभसृष्टा'। राम—वाली—युद्ध के समय सुग्रीव, विभीषण प्रभृति के युद्धस्थल की ओर अग्रसर होने पर लक्ष्मण धनुर्प्रयोगार्थ उद्यत होते हैं— 'तेन हि सम्प्रति मयाप्यारोपयितव्य धनु'। षष्ठ अक मे दूत अगद रावण के समक्ष लक्ष्मण के पराक्रम का वर्णन करता है —

१ महावीरचरितम् १/२८--२६

२ वही १/३२-३३

३ वही १/४७-४८

४ वही १/६०-६१

पु वही २/१--२

६ वही ४/२ का पूर्वार्ध

७ वही ५/३२-३३

<sup>&</sup>lt;sub>च</sub> वही ५/५४-५५

तत्पादाब्जनख कि वा तत्तीक्ष्णेषुमुख नता। स्प्रष्टारस्तेऽद्य मूर्धानस्तयोरभिमत वद ।।

लक्ष्मण का भ्रातृ—प्रेम अनुकरणीय है। उनमे लेशमात्र भी ईर्ष्या नहीं है। विश्वामित्र का राम को दिव्यास्त्रज्ञान—प्रदानार्थ निर्णय सुनकर वह सहर्ष कहते हैं— 'दिष्ट्या देवदुन्दुभिध्विन पुष्पवृष्टिश्च'।' वनगमनार्थ राम की स्वीकृति प्राप्त होने पर वह स्वय को धन्य समझते हैं— दिष्ट्यानुमोदितोऽहमार्येण वह भरत को आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। सीता के विरह से आतुर राम को देखकर उन्हे अत्यधिक कष्ट होता है— हा आर्ये । क्वासि। कष्ट दशापरिणाममनुभवत्यार्यो मारीचशत्रु ' शोकविह्वल राम को वह धैर्य बँधाते हैं— 'आर्य आर्य । न खलु लोकोत्तरकर्माणस्त्वादृशा कृच्छेषु प्रमुह्मन्ति'। सप्तम अक मे अयोध्या पहुँचने पर भरत—समागमार्थ व्यग्न होकर लक्ष्मण हनूमान् से प्रश्न करते हैं— (सौत्सुक्यम्) 'सखे मारुते । कृत्रार्य ?"

लक्ष्मण कर्त्तव्यनिर्वाह में तत्पर तथा व्यवहारकुशल हैं। वनवास—प्रस्ताव से दशरथादिक के चेतनाशून्य होने पर राम स्नेह के वशीभूत हो जाते हैं, किन्तु लक्ष्मण राम को अविलम्ब प्रस्थान करने के लिये प्रेरित करते हैं— 'इदृशोऽयमापातकरुणस्नेहसवेग। किमत्र क्रियते? प्रतिषिद्ध च न कालहरणमम्बया। तदलमतिस्नेहकातर्येण'। राम उन्हे आचारपरायण तथा हृदयशून्य कहते हैं— 'साध्वाचारनिष्ठ। साधु। अमनुष्यसदृशस्ते चित्तसार। तद्वत्स। वैदेहीमानय'।

लक्ष्मण की परगुणग्राहिता असाधारण है। वह हनूमान् की वीरता आदि की प्रशसा करते हैं— 'हनूमान्हनूमानिति महानय वीरवाद। अत्रभवतो जातमात्रस्य सततपरिभ्रान्तदेवासुराण्याश्चर्याणि

१ महावीरचरितम् ६/२१

२ वही १/४२-४३

३ वही ४/४२-४३

४ आर्य भरत । लक्ष्मण प्रणमति। -वही ४/५४-५५

५ वही ५/१६-२०

६ वही ५/२२-२३

७ वही ७/३०-३१

श्रूयन्ते'। वह वाली की युद्धप्रियता की प्रशसा करते हैं— आर्य । आर्य । दिष्ट्या प्राप्त स वीरगोष्ठी विनोदप्रदान प्रियसुहृन्माघवत ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किव ने लक्ष्मण के दोषो— उग्रता, तिरस्कार—भावना आदि का परिहार किया है। वह भरत के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त नहीं हैं। लक्ष्मण वस्तुत आदर्श भ्राता पराक्रमी, शक्तिसम्पन्न तथा परगुणग्राही हैं।

#### विश्वामित्र

महर्षि विश्वामित्र सूत्रधारवत् प्रकृत नाटक मे साद्यन्त विद्यमान हैं जिनके सरक्षण मे रामादिक सकल कार्य सम्पन्न करते हैं। वस्तुत इन समस्त कार्यों के पीछे मुनि की लोकहित की भावना अन्तर्निहित है। विश्वामित्र रामार्थ इष्टिसिद्धि, स्वयज्ञसकल्प आदि के प्रति निश्चय करते हैं—

> रक्षोघ्नानि च मगलानि सुदिने कल्प्यानि दारक्रिया वैदेह्याश्च रघूद्वहस्य च कुले दीक्षाप्रवेशश्च न । आस्थेयानि च तानि तानि जगता क्षेमाय रामात्मनो ।

विश्वामित्र तेज तथा ज्ञान, धर्म एव सत्य से समन्वित ऋषि हैं। राजा कुशध्वज के शब्दो में वह साक्षात् पञ्चमवेद या धर्म हैं। सूत की प्रशसोक्ति से स्पष्ट है कि ब्रह्मा आदि देव गण की प्रार्थना पर विश्वामित्र उग्र तपस्या से विरत हुये, वह तप जन्य तेज के आश्रय, ज्ञाता तथा स्वय प्रतिभात ब्रह्म हैं —

तदिसमन् ब्रह्माद्यैस्त्रिदशगुरुभिर्नाथितशमे तपस्तेजोधाम्नि स्वयमुपनतब्रह्मणि गुरौ। निवासे विद्यानाम् । '

१ महावीरचरितम् ५/३०-३१

२ वही ५/४४-४५

३ वही १/८

४ वही १/१३

५ वही १/१०

६ वही १/११

महर्षि विश्वामित्र योग्य गुरु हैं जिनके आदेश का रामादिक सद्य पालन करते हैं। वह राम को ताटकावधार्थ नियुक्त करते हैं— हन्यतामियम्। वह यज्ञप्रत्यूहनिवारणार्थ राम एव लक्ष्मण को सुबाहु तथा मारीच का वध करने के लिये आदेश देते हैं— तद्वत्सौ हन्युतामेष यज्ञप्रत्यूह। सप्तम अक में वह रामादिक को अविलम्ब अयोध्या पहुँचने के लिये आदेश देते हैं, जहाँ विसष्ठ प्रतीक्षारत हैं। विश्वामित्र असुर—सहारार्थ अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं, साथ ही ब्राह्मणरक्षार्थ वे तत्पर रहते हैं, एतदर्थ वह राम को ताटकावधार्थ आदेश देते हैं— त्वरस्व वत्स । कि न पश्यिस ब्राह्मणजनस्य सघातमृत्युमग्रत। ताटका—वध को वह राक्षस—सहार का आरम्भ मानते हैं— एष तावदो—कार सकलराक्षससहारनिगमाध्ययनस्य। प

विश्वामित्र एक कुशल निर्णयकर्ता हैं। वह राजा जनक तथा राजा दशरथ के कुल पर अनुग्रह रखते हैं जनकादिक की अनुपस्थिति में ही वह रामादिक के साथ सीतादिक बहनों का विवाह—निश्चय राजा कुशध्वज से परामर्श कर करते हैं। वह आकाशस्थ शुन शेप से दशरथादिक को मिथिलागमनार्थ निमन्त्रित करने हेतु प्रेषित करते हैं, वह राम का राज्याभिषेक देखकर अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।

विश्वामित्र कुशल राजनीतिज्ञ एव दूरदर्शी हैं। राक्षसदूत सर्वमाय रावण का सीता—परिणय विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, विश्वामित्र उसकी उपेक्षा करते हुए राम को ताटकावधार्थ नियुक्त करते हैं, सर्वमाय के पुन निवेदन करने पर वह एतदर्थ जनक एव कुशध्वज को निर्णयकर्त्ता बताते हैं —

अत्र सीरध्वजो वेत्ता कनिष्ठो हि कुशध्वज । अस्या पिता स कन्याया कुलज्येष्ठ प्रभुश्च स ।।"

महावीरचरितम् १/३६–३७

२ वही १/६०-६१

३ वही ७/२८

४ वही १/३७-३८

५ वही १/४०-४१

६ वही ७/३८

७ वही १/४१

वह राम एव लक्ष्मण को दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, वे प्रकारान्तर से सर्वमाय को समुचित प्रत्युत्तर देते हैं। विश्वामित्र शान्तिप्रिय हैं, वह कोपशमनार्थ परशुराम से आतिथ्य ग्रहण करने के लिये कहते हैं —

सज्ञप्यते वत्सतरी सर्पिष्यन्न च पच्यते। श्रोत्रिय श्रोत्रियगृहानागतोऽसि जुषस्व न।।

विश्वामित्र का स्वभाव अत्यन्त कोमल है। परशुराम के दर्पयुक्त वचन श्रवण कर उन्हें मर्मान्तक पीड़ा होती है —

सपूजित हि माहात्म्यमुद्गिरन्त्य पदे पदे। अपि मर्माविधो वाच सत्य रोमाञ्चयन्ति माम्।।

विश्वामित्र सदुपदेष्टा हैं। वह परशुराम को विसष्ठ, शतानन्द का आदर करने के लिये प्रेरित करते हैं— 'यदि गुरुष्वनुरुध्यसे चेतयस्वेमाविप तत किचित्'। वह परशुराम को ज्ञानप्राप्त्यर्थ विसष्ठ—सपर्या का परामर्श देते हैं। किन्तु विसष्ठ प्रभृति पर आक्षेप, राम पर कुदृष्टि के कारण विश्वामित्र परशुराम से रुष्ट हो जाते हैं, उनका दक्षिण हाथ शापोदक तथा वाम हाथ धनुष् का अन्वेषण करता है— अरे जामदग्न्य। अब्रह्मवर्चसमिव भ्रशितशस्त्रसामर्थ्यमिव जीवलोक मन्यसे।

ब्रह्मक्षत्त्रसमाजमाक्षिपिस यद् वत्से च घोराशय— स्तेनातिक्रमणेन दु खयिस न पाल्योऽपि सबन्धत । आतस्त्वा प्रति कोपनस्य तरल शापोदक दक्षिण प्राक्सस्कारवशेन चापिमतर पाणिर्ममान्विष्यति ।।

इस प्रसग से विश्वामित्र का तेज एव पराक्रम व्यञ्जित होता है। विश्वामित्र परगुणग्राही हैं। वह पुरोहित शतानन्द की प्रशसा करते हैं— 'साधु गौतम वत्स । साधु। कृतकृत्य एष राजा

१ महावीरचरितम् ३/२

२ वही ३/१०

३ वही ३/६-७

४ वही ३/३६

५ वही ३/४३

पञ्चम अध्याय १७०

सीरध्वजस्त्वया पुरोहितेन'। वह सत्यनिष्ठ विसष्ठ से प्रशसित हो स्वय को प्रशसा का पात्र मानते हैं— भगवन् मैत्रावरुण ।

> सनत्कुमारगिरसोर्गुरुविद्यातपोमय । स्तौषि चेत्स्तुत्य एवास्मि सत्यशुद्धा हि ते गिर ।।

विश्वामित्र नित्यदैनन्दिक अनुष्ठान के प्रति पूर्णतया निष्ठावान् हैं, एतदर्थ वह प्रस्थित होना चाहते हैं— ( साम्र राममालिग्य) अहमेव सौम्य । न त्वा मोक्तुमुत्सहे।

> कि त्वनुष्ठाननित्यत्व स्वातन्त्र्यमपकर्षति। सकटा ह्याहिताग्नीना प्रत्यवायैर्गृहस्थता।।

विश्वामित्र गम्भीर प्रकृति के हैं। राम से पराभूत परशुराम को वह उपदेश देते हैं। राम विश्वामित्र की गम्भीरोक्ति की प्रशसा करते हैं— 'एतानि भगवता साक्षात्कृतब्रह्मणामृषीणा प्रसन्न—गम्भीरपावनानि वचनानि'। विश्वामित्र शिष्ट परिहास मे भी निपुण हैं। मिथिला से प्रस्थान करते समय वह मुनि वसिष्ठ को साथ चलने का आग्रह करते हैं— 'भगवन् । यद्यनुरुध्यसे तदेहि सिद्धाश्रमपदमुभौ गच्छाव। त्वा पुरस्कृत्य गच्छन्मधुच्छन्दसो मातु सत्कार्यो भविष्यामि।

### वसिष्ठ

महर्षि वसिष्ठ का माहात्म्य अनिर्वचनीय है। विश्वामित्र एव परशुराम के सवाद से स्पष्ट है कि वसिष्ठ ब्रह्मा की सन्तित हैं—

> हिरण्यगर्भादृषयो बभूतूर्वासिष्ठभृग्वागिरसस्त्रयो ये। सोऽय वसिष्ठो ।

१ महावीरचरितम् ३/१७–१८

२ वही ४/१६

**३ वही ४/33** 

४ वही ४/२६-२७

y वही 8/33-38

६ वही ३/७ का पूर्वार्ध

विश्वामित्र की प्रशसोक्ति से ज्ञात होता है कि विसष्ठ सनत्कुमार तथा अगिरा के गुरु हैं विद्या तथा तपस्या की मूर्ति हैं— सनत्कुमारिगरसोर्गुरुविद्यातपोमय। परशुराम विसष्ठ को ब्रह्मविद्या मे पारगत निर्दिष्ट करते हैं— 'ब्रह्मैकतानमनसो हि विसष्ठिमिश्रा '।' वह सनातन जगद्गुरु हैं— जगत्सनातनगुरौ विसष्ठेऽिप '।' विसष्ठ रघुविशयों के कुलगुरु हैं, उन्हे वेदविहित कर्म विषयक परिज्ञान कराते हैं—

## यान्मैत्रावरुणि प्रशास्ति भगवानाम्नायपूते विधी।

महर्षि विसष्ठ शास्त्रवेत्ता हैं, वह परशुराम को योगशास्त्रसकुल उपदेश देते हैं "परशुराम के कथन से सकेत मिलता है कि महर्षि विसष्ठ ने धर्म का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया था, कालान्तर मे उनसे ज्ञान प्राप्त होने पर स्मृतियों की सर्जना की। विसष्ठ लोकव्यवहार के ज्ञाता हैं। वह स्वगृह से स्वगृह मे गमन को 'कामचार सज्ञा देते हैं— स्वगृहात्स्वगृह गन्तुमागन्तु च कामचार। वह नीतिशास्त्रज्ञ हैं, राम एव लक्ष्मण को नीतिधर्म, ज्ञानव्यवहार तथा सदसद्विवेक का उपदेश देते हैं। विसष्ठ अत्यन्त तेजस्वी हैं, वह दृष्टिक्षेप मात्र से परशुराम का अनिष्ट कर सकते हैं—

सदूषितेन च मया सकृदीक्षितश्चेद् वत्सस्य भार्गवशिशोर्दुरित हि तत्स्यात्। '

वसिष्ठ सदाचारी हैं, परशुराम का वचन श्रवण कर कुलपरम्परागत आचार के हास से उन्हें अत्यधिक कष्ट होता है। विसष्ठ अहकारशून्य हैं, परशुराम से पराभव उनके लिये आनन्ददायक है— 'भृगुप्रसवात्पराजय इति प्रिय न'।"

१ महावीरचरितम् ४/१६

२ वही ३/११ का प्रथमार्ध

३ वही ३/३६ का पूर्वार्ध

४ वही १/२५ का प्रथमार्घ

५ वही ३/४-५

६ वही ४/२५ का उत्तरार्ध

७ वही ४/३३-३४

द वही ७/३५

६ वही ३/४२ का उत्तरार्ध

१० वही ३/३८

११ वही ३/३७-३८

वह क्षमाशील हैं, परशुराम के दमन के अनन्तर उन्हें क्षमा कर देते हैं, सम्प्रति श्रोत्रिय कुल में उनका जन्म मानते हैं— 'वत्स । अद्य न श्रोत्रियाणा कुले जातोऽसि ,' 'तत्परिपूत एवासि ।' विसष्ठ परगुणग्राही हैं। वह विश्वामित्र से लोकख्यात राम के माहात्म्य की प्रशसा करते हैं। वह ब्रह्मतेज से दीप्त, दुर्धर्ष विश्वामित्र के प्रकर्ष का वर्णन करते हैं। वह क्षमाशील गुणशाली, शरणागत—रक्षक राम से अत्यधिक स्नेह करते हैं, राम को देख अत्यधिक आनन्दित होते हैं—

कृतारामो रामो बहिरिह दृशोपास्यत इति प्रमोदाद्वै तस्याप्युपरि परिवर्तामह इमे। ध

विराधित भाग्यवादी हैं। रामादिक के संकुशल अयोध्यागमन को वह भाग्य की अनुकम्पा मानते हैं— दिष्ट्याक्षतप्रतिनिवृत्तवत्से स्त ।

#### दशरथ

मुनि विश्वामित्र एव विसष्ठ के सवाद से ज्ञात होता है कि सूर्यपुत्र मनु के वश मे राजा दशरथ का जन्म हुआ है, दशरथ वीर तथा योग्य शासक हैं। दशरथ ने दर्शपूर्णमास आदि यज्ञ सम्पन्न किया है, देवेश्वर इन्द्र के मित्र हैं, इन्द्रवत् पृथ्वी के योग्य शासक हैं—

इष्टापूर्त्तविधे सपत्नशमनात्प्रेयान्मघोन सखा येन द्यौरिव वज्रिणा वसुमती वीरेण राजन्वती।

असुरो के साथ युद्ध करते समय इन्द्र ने उन्हे सेनापित नियुक्त किया था। दशरथ शान्तिप्रिय हैं, धैर्य तथा उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वह शापोदक ग्रहण कर परशुराम को भस्म करने

१ महावीरचरितम् ४/२५-२६

२ वही ४/२६-२७

३ वही ४/१३

४ वही ४/१५

प् वही ७/३३

६ वही ७/३३-३४

७ वही ४/१७

वही ३/१ का पूर्वार्घ

६ वही ४/१८ का उत्तरार्ध

के लिये तत्पर शतानन्द को विरत करने का प्रयत्न करते हैं— भगवन् । प्रसीद। गृहानुपगते प्रशाम्यतु दुरासद तेज ।

दशरथ विकट परिस्थिति मे भी धैर्यच्युत नहीं होते हैं परशुराम की रामादिक-सहारार्थ घोषणा से क्रुद्ध हो युद्धोद्यत जनक से वह निवेदन करते हैं कि वह बाणप्रयोग न करे-

तव पलित निरन्तर पृषत्क स्पृशति पुराणधनुर्धरस्य पाणि '।।'

दशरथ कर्त्तव्यपरायण तथा योग्यशासक हैं। वह परशुराम से कहते हैं-

नि सदेहविपर्यये सित पुनर्ज्ञाने विरुद्धक्रिय राजा चेत्पुरुष न शास्ति तदय प्राप्त प्रजाविप्लव ।।

कुलगुरु विसष्ठ के तिरस्कृत होने पर उनका क्रोध प्रवृद्ध हो जाता है। दशरथ विनम्र, उदार तथा क्षमाशील हैं। वह अहकार-दमन के अनन्तर विनम्र परशुराम को स्वभावत पवित्र बताते हैं। वह व्यवहारकुशल हैं। परशुराम-समागम को वह चिरप्रतीक्षित कहकर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।

दशरथ का वात्सल्य प्रेम दर्शनीय है। वह अपत्य राम के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं। परशुराम—निग्रहार्थ समुपस्थित राम के प्रति वह अनिष्ट—कल्पना से उद्विग्न हो जाते हैं— 'कथ प्राप्तो राम। कष्ट हि नामैतत्।" जनकादिक द्वारा प्रशसित राम का वह आज ही रक्षाव्रती वश मे वास्तविक जन्म मानते हैं। वह सत्यनिष्ठ हैं, एतदर्थ वह प्राणोत्सर्ग भी कर सकते हैं—

सत्यसन्धा हि रघव कि वत्स विचिकित्सिस। त्विय दूतेऽपि कस्तस्या प्राणानिप धनायित। ।

१ महावीरचरितम् ३/२१-२२

२ वही ३/३० का उत्तरार्ध

३ वही् ३/३५ का उत्तरार्घ

४ वही ३/३६

५ वही ४/२७

६ वही ४/२८

७ वही ३/४५-४६

\_ तही २ / ४।०

दशरथ का स्वभाव अत्यन्त कोमल है। अभिनवपरिणीता सीता का अवधान कर उन्हें कष्ट होता है— 'हा वत्से जानिक । ककणधरैव रक्षसामुपहारीकृतािस'। रामािदक के वनगमनार्थ उद्यत होने पर वह मर्माहत हो विलाप करते हैं— 'वत्स रामचन्द्र । न गन्तव्य न गन्तव्यम्। राम—विरह में वह प्राण त्याग देते हैं। सम्पाित एव जटायु के सवाद से दशरथ के मृत्यु की सूचना मिलती है। दशरथ विसष्ठािदक का अत्यधिक आदर करते हैं, युधािजत् एव भरत का प्रजािभलिषत रामराज्यािमषेक प्रस्ताव श्रवण कर वह जनक से सम्प्रति करणीय उचितानुचित विषयक परामर्श करते हैं। जामदग्न्य की प्रशसापरक उक्ति द्रष्टव्य है, जिससे ज्ञात होता है कि दशरथ का धनुष् इन्द्र को युद्ध में भयरिहत करता है, उनका शासन अप्रतिहत है, सप्तद्वीप पर्यन्त भूिम, यशरूप गगा सागर उनके माहात्म्य के द्योतक हैं। प्र

#### जनक

मिथिलानृपति जनक निमि के वश में समुत्पन्न हैं। मुनि विश्वामित्र रामादिक को जनक का परिचय देते हैं— 'श्रूयन्त एव निमिजनकसभवा राजर्षयो विदेहेषु।

तेषामिदानीं दायादो वृद्ध सीरध्वजो नृप ।

जनक राजर्षि हैं। सूत्रधार के कथन से सकेत मिलता है कि वह यज्ञादिक कार्यों मे अनवरत सलग्न रहते हैं, अतएव विश्वामित्र के यज्ञावसर पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं—

निमन्त्रितस्तेन विदेहनाथ स प्राहिणोद् भ्रातरमात्तदीक्ष ।

उन्होने यज्ञ मे सहस्र गोदान किया है— 'अविरतयज्ञवितीर्णगोसहस्र'। जनक ब्रह्मज्ञानी हैं। राम उन्हे ब्रह्मवादी कहते हैं— 'ब्रह्मवादी नृप पिता'। उन्होने सूर्यशिष्य याज्ञवल्क्य से परब्रह्म विषयक

१ महावीरचरितम् ४/५१-५२

२ वही ४/५४-५५

वत्स जटायो । कालविप्रकर्षान्मन्दीभूतिपतृशोको रामभद्र । –वही ५/६–७

४ वही ४/४५

प् वही ४/३१

६ वही १/१४ का पूर्वार्ध

७ वही १/६ का पूर्वार्घ

<sup>&</sup>lt;sub>द</sub> वही ३/३० का पूर्वार्घ

६ वही १/२१ का पूर्वार्घ

ज्ञान प्राप्त किया है— आदित्यशिष्य किल याज्ञवल्क्यो यस्मै मुनिर्ब्रह्म पर विवव्रे । जामदग्न्य उन्हे वेदमार्गी, वृद्ध तथा धर्मपरायण कहते हैं— भो जनक ।

त्व ब्रह्मण्य किल परिणतश्चासि धर्मेण युक्त।

जनक राजोचित व्यवहार में निष्णात हैं। परशुराम के मर्यादातिक्रमण कर कन्यान्त पुर में प्रवेश करने पर वह शतानन्द को द्विविध सत्कार का परामर्श देते हैं— अतिथि रूप में आने पर पाद्य अर्घ्य तथा मधुपर्क आदि प्रदान किया जाय अथवा शत्रु रूप में आने पर धनुष् का प्रयोग हो। जनक अप्रतिम वीर हैं। परशुराम के दर्पपूर्ण वचन श्रवण कर उनका नैसर्गिक क्षात्र तेज पुन दीप्त हो जाता है, वह धनुर्प्रयोगार्थ प्रेरित होते हैं—

क्षात्त्र तेजो विजयसहज यद्व्यरसीदिद तत् प्रत्युद्भूय त्वरयति पुन कर्मणे कार्मुक न।।

जनक राम से अत्यधिक स्नेह करते हैं। वह दशरथ से कहते हैं कि परशुराम की राम के प्रति अकल्याणप्रद कामना उन्हे सह्य न्हीं है। उन्हे राम द्वारा परशुराम—विजय पर पूर्ण विश्वास है—हन्त भो । प्रशस्तमभ्यनुजानीत। विजयता रामभद्र।

जनक व्यवहारकुशल हैं। परशुराम के अहकार—दमन के अनन्तर उनसे आसन—ग्रहणार्थ निवेदन करते हैं— 'भगवन् । यदि प्रसन्नोऽसि तद्विस्त्रद्धोपवेशनात्परिपुनीहि नो गृहान् एतत्पूतमासन भगवत। वह परिस्थिति का सम्यक् विश्लेषण करते हैं, उन्हें इक्ष्वाकु वश की राजपत्नी तथा पवित्र सन्तित कैकेयी के रामादिक—वनवास सम्बन्धी प्रस्ताव से आश्चर्य होता है। जनक का स्वभाव अत्यन्त कोमल है। वह रामादिक का बाल्यावस्था में ही वनगमन वृत्तान्त ज्ञात होने पर शोकातुर हो

१ महावीरचरितम् २/४३ का उत्तरार्ध

२ वही ३/२६ का प्रथमार्घ

३ वही २/४४

४ वही ३/२५ का उत्तरार्घ

५ वही ३/३१ का उत्तरार्ध

६ वही ३/४५-४६

७ वही ४/२७-२८

द वही ४/४६

विलाप करते हैं— हा वत्स रामभद्र । हा लक्ष्मण । किन्तु सीता का पित के साथ वनगमन ज्ञात होने पर गर्वान्वित होते हैं— वत्से धन्यासि यस्यास्ते गुरुनियोगत एव भर्तुरनुगमन जातम् ।

#### शतानन्द

मुनि विश्वामित्र के कथन से ज्ञात होता है कि शतानन्द महर्षि गौतम तथा अहल्या के अपत्य हैं— 'अहल्या नाम गौतमस्य महर्षेरीचथ्यस्य धर्मपत्नी यस्या शतानन्द आगिरसोऽजायत'। वह विद्वान् अगिरा के पौत्र हैं— 'पुरोहितेनागिरसेनगुप्त " तथा राजा जनक के राजपुरोहित हैं— 'गौतमश्च शतानन्दो जनकाना पुरोहित'। परशुराम के कथन से स्पष्ट है कि शतानन्द राजपुरोहित एव आचारनिष्ठ तथा गृहस्थ हैं, उन्होंने याज्ञवल्क्य से अध्ययन ग्रहण किया है— त्व पुरोहित सुचिरतो गृहमेधी याज्ञवल्क्यशिष्य'। शतानन्द ब्राह्मण तथा राज्यरक्षार्थ तत्पर पुरोहित हैं, ऐसे व्यक्ति का राष्ट्र आपितग्रस्त नहीं हो सकता है। इस सन्दर्भ मे विश्वामित्र की प्रशसोक्ति द्रष्टव्य है— 'साधु गौतम वत्स । साधु । कृतकृत्य एष राजा सीरध्वजस्त्वया पुरोहितेन।

न तस्य राष्ट्र व्यथते न रिष्यति न जीर्यति। त्व विद्वान् ब्राह्मणो यस्य राष्ट्रगोप पुरोहित।।

वह राज्य सम्बन्धी आचार व्यवहार से पूर्णतया परिचित हैं, अत परशुराम के अन्त पुर मे प्रवेश को उचित नहीं मानते—

कन्यान्त पुरमक्रमात्प्रविशता सदूषिता न स्थिति।

शतानन्द कर्त्तव्यनिष्ठ हैं, वह राजा जनक एव राज्य के प्रति पूर्णतया निष्ठावान् हैं। परशुराम की रामवधार्थ घोषणा श्रवण कर वह कहते हैं— राजर्षि जनक की छाया का कोई स्पर्श नहीं कर

१ महावीरचरितम् ४/५०-५१

२ वही ४/५१-५२

३ वही १/२६-२७

४ वही २/४३ का पूर्वार्ध

५ वही २/४२ का उत्तरार्घ

६ वही २/४६-५०, पृ० १०२

७ वही ३/१८

<sup>ू</sup> वही २/४६-५o, पृo १०२

सकता, राम का तो कदापि नही— आ । शक्तिरस्ति कस्य वा विदेहराजन्यस्य राजर्षेर्याज्यस्य मे प्रेयसञ्छायामप्यवस्कन्दितुम्, कि पुनर्जामातरम्।"

शतानन्द प्रखर आलोचक हैं। वह परशुराम के ब्राह्मणविरुद्ध आचरण पर आक्षेप करते हैं उनके प्रति कटूक्तियों का प्रयोग करते हैं— (सक्रोधम्) अरे अनड्वन् । पुरुषाधम । निरपराधराजन्य— कुलकदन'।<sup>२</sup>

शतानन्द अपराधकर्त्ता को दण्डित करने के पक्षधर हैं, अत शापार्थ कमण्डलु—जल का स्पर्श करते हैं। वह अत्यन्त विनम्र एव गुरुभक्त हैं, महर्षि वसिष्ठ का जाबालि आदि के शान्ति होम— निष्पादन विषयक आदेश श्रवण कर वह सद्य प्रस्थान करते हैं।

#### रावण

प्रकृत नाटक का प्रतिनायक रावण है। महाकवि भवभूति ने रावण का अत्यन्त प्रतिकूल चित्रण किया है, मूल कथानक से सर्वथा भिन्न चिरित्राकन उपलब्ध होता है। रावण प्रत्यक्ष रूप से षष्ठ अक मे उपस्थित होता है। इसके पूर्व अन्य पात्रों के माध्यम से रावण—व्यक्तित्व का पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जाता है। प्रतिनायक द्वारा करणीय समस्त योजनाये रावण—अमात्य माल्यवान् की दूरदृष्टि, बुद्धिवैभव का परिणाम है। रावण के चरित्र का विश्लेषण इस प्रकार है —

आचार्य धनञ्जय के अनुसार प्रतिनायक नायक का शत्रु होता है। वह लोभी, उद्धत स्वभाव का, अहकारी, पापनिष्ठ तथा विलासी प्रवृत्ति का होता है। नाट्यदर्पणकार ने भी इसी प्रकार का लक्षण प्रस्तुत किया है।

महावीरचरितम् ३/१५–१६

२ वही ३/१८-१६

**३ वही ३/२०** 

४ लुब्बो धीरोद्धत स्तब्ध पापकृद्वचसनी रिपु -दशरूपक २/६ का उत्तरार्ध

क) लोभी धीरोद्धत पापी व्यसनी प्रतिनायक ।। –नाटयदपर्ण ४/१३ का उत्तरार्ध

 <sup>(</sup>ख) मुख्य नायकस्य प्रतिपन्थी नायक प्रतिनायक ।
 यथा रामयुधिष्ठिरयो रावणदुर्योधनवदिति । –वही वृत्तिभाग

रावण ब्रह्मा का प्रपौत्र है— 'प्रपौत्र परमेष्ठिन', माता केकसी की सन्तान है रावण के पूर्वज पुलस्त्य प्रभृति वेदाध्यायी थे, रावण ने स्वय वेदो का अध्ययन किया था। वह असाधारण वीर्य तथा तपस्या से युक्त है, राम की प्रशसोक्ति द्रष्टव्य है— 'न पुनरतिवीर्यमप्रमेयतपसमप्राकृत ।

रावण अप्रतिम बल एव पराक्रम से सम्पन्न वीर है। राम विश्वजित् रावण की प्रशसा करते हैं— कि पुनर्जगता जेता ं, अपि च निर्विघ्नप्रतिपन्नविश्वविजयो वीरस्तु कस्तादृश । रावण का उरस्थल वज्जवत् कठोर है जिस पर इन्द्रप्रेरित वज्ज खण्ड—खण्ड हो नम मे बिखर जाता है। माल्यवान् के कथन से स्पष्ट है कि रावण रिपुपक्ष का दमन करने मे सक्षम है— दोर्दण्डा एव दृप्यद्रिपुदलनमहासत्रदीक्षा प्रतीक्ष्या ।

रावण स्वाभिमानी है। सम्पाति के शब्दो मे—वह शूर्पणखा का अनादर सहन नहीं कर सकता। वह अधार्मिक है, पापाचरण करता है। पञ्चम अक मे जटायु के कथन से ज्ञात होता है कि रावण सीता को हठात् रथारूढ कर ले जाता है। रावण कुत्सित आचरण के कारण निन्दा का पात्र बनता है। लक्ष्मण वेदनाशक, पूर्वज अनरण्यहन्ता रावण के पराक्रम का प्रत्याख्यान करते हैं—

यो नस्त्रयीपरिध्वसात्क्षात्र तेजोऽपकर्षति। अस्माक यश्च राजानमनरण्य किलावधीत्।।

अपि च

'निरस्तवीरपुरुषाचारस्य का वीरता।"

१ महावीरचरितम् १/३१ का उत्तरार्ध

२ वही ४/११ का उत्तरार्घ

३ वही ५/१८ का पूर्वार्ध

४ वही १/३२-३३

५ वही १/३१ का उत्तरार्ध

६ वही १/३३ का उत्तरार्ध

७ वही १/४५

द वही ६/७ का पूर्वार्ध

६ वही ५/१४ का पूर्वार्ध

१० वही ५/१७

११ वही १/३२

१२ वही १/३२-३३

जटायु रावण की पापबुद्धि एव दुराचार की निन्दा करता है -

निन्द्या दुश्चरितावतारजननी जाता कथ दुर्मति ।

मरणासन्न वाली भी रावण को मित्रता के लिये अयोग्य मानता है-

यदासक्त दैवादनभिमतसख्येऽपि हि जने मया सख्य प्राणैरनृण इव तस्याहमधुना।

वह सीता के शारीरिक सौन्दर्य का अवलोकन करता है। सम्प्रति वह स्वय को पूर्णकामी एव भाग्यशाली समझता है— 'अहो । हलमुखिविनिर्भिन्नविश्वम्भराविर्भूतयोषिद्रत्नमनुभवतो मम मनोरथेन चिराय फिलितम्'। रावण विकत्थन है। उसे अपने पराक्रम पर गर्व है। वह मन्दोदरी के रामाक्रमण विषयक सूचना पर विश्वास नहीं करता है। वह कहता है कि दिक्पतियो पर विजय करने वाले रावण का कोई शत्रु नहीं हो सकता— 'कथ रिपुस्तत्पक्षस्तदिमयोगश्चेत्यश्रुत श्राव्यते देव्या। रावण राम द्वारा समुद्र पर अस्त्र—प्रहार, वानरो द्वारा सेतु—निर्माण को असम्भव मानता है। उसे अपने साहस पर गर्व है, वह शिव को अपना मस्तक अर्पित कर चुका है। वह अपने ज्ञान, पराक्रम आदि की प्रशसा करता है— मेरे शास्त्रज्ञान को वेदस्रष्टा ब्रह्मा, आदेश को इन्द्र, धैर्य को वज्र, यश को तीनो लोक तथा बल को कैलास पर्वत एव साहस को शिव हृदयस्थ करते हैं। रावण विलासी एव अदूरदर्शी है। वह शत्रुकृत आक्रमण से अनिभज्ञ तथा राजकार्य से विमुख रहता है। मन्दोदरी को रावण के वैरस्यभाव से कष्ट होता है।

रावण अत्यन्त उद्धत प्रकृति का है रामदूत अगद का सीता एव स्वसमर्पण विषयक प्रस्ताव श्रवण कर वह क्रोधित हो जाता है तथा अगद के मुखरञ्जनार्थ आदेश देता है— (सक्रोधम्) क कोऽत्र भो ? यत्किचिद्वादिनोऽस्य मुख सस्कुर्यात्,' 'एतन्मुखसस्कार एव तपस्विन प्रत्युत्तरीकरणम्'।

१ महावीरचरितम् ५/१८ का उत्तरार्ध

२ वही ५/५८ का पूर्वार्घ

३ वही ६/६

४ वही ६/६-१०

५ वही ६/१०-११

६ वही ६/१४

७ वही ६/१५

<sup>&</sup>lt;sub>=</sub> वही ६/१०-- ११

६ वही ६/२१-२२

रावण के कार्यों से स्वबन्धु—बान्धव उसके शत्रु हो गये हैं। विभीषण उसका सहज शत्रु है। रावण ने निधि एव पुष्पक विमान बलात् ग्रहण कर कुबेर से वैरभाव प्रवृद्ध कर लिया है ससार के सकल जन उसके दुराचारो से सत्रस्त हैं। चित्ररथ के कथन से उपर्युक्त तथ्य का परिज्ञान होता है— कि चित्र सहजा किल ते मिथ शत्रव। कृत्रिमतापि निधिपुष्पकादिहरणवृत्तेर्दुर्वृत्तस्य सुप्रथिता। अथवा —

# यावित्रलोक्या किल जन्तुजात तत्सर्वमस्योद्धतदुश्चरित्रै ।

रावण युद्धनीति में निपुण है। वह सेनापित प्रहस्त से राम एव वानरसैन्य का लकागमन वृतान्त ज्ञात होने पर राक्षस सेना द्वारा अर्गला तोडने, वानरों का अगविदीर्णन, अस्त्रसज्जा आदि विषयक आदेश देता है। वित्रस्थ इन्द्र से रावण के रणनैपुण्य की प्रशसा करता है— परिजन, भ्रातृगण, पुत्र मेघनाद, कुम्मकर्ण प्रमृति से आवृत, मध्य में रथारूढ हो, रावण युद्धभूमि में प्रविष्ट होता है— देवराज । अपूर्वेऽय रक्ष पते सग्रामावतरणसर्ग। मेघनाद के साथ युद्धरत लक्ष्मण पर वह शतघ्नी से प्रहार कर देता है, वासव चित्रस्थ को इस घटना की सूचना देते हैं —

# तावद्रक्षोविनेत्रा पुनरतिरमस मर्मणि क्रोधभूम्ना गाढ विद्ध शतघ्न्या ।

लक्ष्मण के मूर्च्छित होने से रामादिक को शोक—सन्तप्त देख वह राक्षस सेना के साथ शत्रु की ओर अग्रसर होता है, चित्ररथ आश्चर्यान्वित होकर देखते हैं— (दक्षिणतो विभाव्य) कथमेष लकेश्वर । कल्पावसाननिर्मर्याद पाथ इव पाथोनाथस्य राक्षसबलमाकर्षन्पुनरभ्यमित्रमेति'।

रावण पुत्रवत्सल है। वह अपत्य मेघनाद से अगाध स्नेह रखता है। कतिपय पुत्रो के वध-वृत्तान्त से अनिष्टाशकावश मेघनाद के निकट पहुँचता है। जामदग्न्य के कथन से ज्ञात होता है कि

महावीरचरितम् ६/२६

२ वही ६/२३

३ वही ६/३४-३५

४ वही ६/४८ का उत्तरार्ध

५ वही ६/५२-५३

६ वही ६/४२ का उत्तरार्ध

रावण कैलास पर्वत को उठाने में समर्थ तथा त्रिलोकजित् है, किन्तु वह दुर्धर्ष कार्त्तवीर्य से परास्त हुआ था। वह युद्ध में दिव्यास्त्र का प्रयोग करता है—

## दिव्यास्त्राणा प्रयोगप्रतिकृतिमुचिता ।<sup>2</sup>

वह मदान्ध, मायावी, समर्थ, वीर तथा समीपस्थ शत्रु है, सम्पाति के शब्दो मे द्रष्टव्य है— मदान्धो मायावी प्रभुरमितवीर्योऽन्तिकचर। रावण आलसी है, वह स्वय इस तथ्य को स्वीकार करता है। अन्तत वह अपने कुकृत्यो का दुष्परिणाम भोगता है। राम ब्रह्मास्त्र का स्मरण कर रावण का शिरश्छेदन कर वध कर देते हैं। कवि ने रावण का अनेक स्थलो पर निष्प्रभ वर्णन किया है, किन्तु सप्तम अक मे उसे चारित्र्योत्कर्ष प्रदान किया है। अलका लका से कहती है कि रावण ने शापवश समस्त कृत्य सम्पादित किया— 'अयि सरले। शापमहिम्ना किल मूर्च्छन्मोह सोऽपि नापराध्यति। ध

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रावण मे प्रतिनायक के समस्त गुण विद्यमान हैं।

#### माल्यवान्

माल्यवान् प्रतिनायक रावण का अमात्य, मातामह तथा प्रधान सहायक पात्र है। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ है, समस्त राजनीतिक घात—प्रतिघात, नाटकीय घटनाक्रम उसकी योजना के परिणाम हैं, फलस्वरूप वह एक सूत्रधार की मॉित कार्य करता है। वह लकारक्षार्थ अनवरत प्रयत्नशील रहता है, स्वपक्ष तथा परपक्ष की गतिविधियो पर तीक्ष्ण दृष्टि रखता है। धर्मप्रतिकूल होने के कारण उसकी योजनाये निष्फल हो जाती हैं, तथापि वह नयी योजना की सृष्टि में सलग्न रहता है।

माल्यवान् लका राज्य के प्रति पूर्णतया निष्ठावान् है, अतएव राम द्वारा ताटका एव सुबाहु का वध, शिवधनुर्भंग एव विश्वामित्र से अस्त्रप्राप्ति आदि वृत्तान्त सर्वमाय से ज्ञात होने पर चिन्तित हो जाता है। वह राम को सहज शत्रु मानता है —

१ महावीरचरितम् २/१६ का पूर्वार्ध

२ वही ६/५६

३ वही ५/१४

४ न्न स्यादालस्यदोष सकरुणमथवा कोऽनुकम्प्येषु कोप ।। -वही ६/१०

५ वही ७/२-३

952

अर्थ्यो विरोध शक्तेन जातो न प्रतियोगिना।।

माल्यवान् परगुण की प्रशसा करता है। वह शूर्पणखा से कहता है कि राम अद्भुत प्राणी हैं, देव तथा असुर द्वारा वन्द्य, भय के हेतु तथा धर्मरक्षक हैं —

'निसर्गेण स धर्मस्यगोप्ता '।'

वह त्रिजटा से पतिव्रता सीता की प्रशसा करता है- वत्से । युज्यतेऽपि।

पतिव्रतामय ज्योति शान्त दीप च घुष्यते।

माल्यवान् मन्दोदरी के बुद्धिकौशल की प्रशसा करता है— वत्से ! स्त्रीत्वेऽिप वर सा खलु देवी मन्दोदरी यन्मित प्रतिबोधनायोत्ताम्यित। वह शूर्पणखा से परशुराम के गुणो का वर्णन करता है। माल्यवान् कूटनीतिज्ञ है। वह शूर्पणखा के समक्ष शिवभक्त परशुराम को रामविरुद्ध करने की योजना बनाता है— या तो परशुराम राम का वध कर देगे अथवा राम से पराभूत हो परशुराम निश्रेयसिद्धि मे रत होगे। उसे परशुराम—विजय पर पूर्ण विश्वास है, अत उन्हे प्रेरित करने के लिये महेन्द्र द्वीप जाने का विनिश्चय करता है। माल्यवान् परशुराम—पराभव से उद्विग्न होकर छद्म योजना बनाता है। वह शूर्पणखा को मन्थरा के छद्मवेष मे मिथिला जाकर कैकेयी का सवाद 'रामवनवास तथा भरतराज्य' विषयक पत्र प्रस्तुत करने की योजना निर्दिष्ट करता है। वह इस योजना के सफल होने पर दण्डकारण्य मे राम का विराधदनुकबन्ध से युद्ध, रावण को सीता—प्राप्ति , सीता—हरणी,

१ महावीरचरितम् २/७ का उत्तरार्ध

२ वही २/७

३ वही ६/६

४ वही ६/५-६

५ वही २/११

६ वही २/१२-१३

७ वही २/१४-१५

द वही ४/१--२

६ विराधदनुकबन्धप्रभृतयस्तीक्ष्णा दण्डकारण्यसत्रेषु चरिष्यन्ति। -वही ४/१-२

<sup>90</sup> अनिवर्तनीयश्च रावणस्य सीतास्वीकारग्रहः। -वही

१९ तथा सित सीतापहारत किमपर कुर्यात्। -वही ४/४-५

राम-रावण-सन्धि<sup>1</sup>, वाली द्वारा राम का वध<sup>3</sup> आदि सभावनाओ पर विचार करता है, छद्मदण्ड के प्रयोग की सार्थकता बताता है।<sup>3</sup>

माल्यवान् दूरदर्शी है। वह राजकुल मे व्याप्त मत वैभिन्न्य पर विचार करता है, खरदूषण प्रभृति धनलोभवश रावण के साथ हैं, कुम्भकर्ण निद्रालु है, विभीषण सहज शत्रु है, वह बालसखा सुग्रीव के पास ऋष्यमूक पर्वत पर जायेगा, वाली—वध के अनन्तर विभीषण ही एकमात्र अवशिष्ट वशधर होगा तथा लका राज्य का स्वामी होगा।

माल्यवान् एक प्रखर आलोचक अथवा समीक्षक है। षष्ठ अक मे वह सीताहरण, शूर्पणखा का अगविदीर्णन, अक्षकुमार का वध, राम—विभीषण—मैत्री प्रभृति कृत्यो हेतु रावण को उत्तरदायी ठहराता है— अहह, रक्ष पतेर्दुविनयविटिपकोरका परित प्रकीर्णा इव।

## दुष्कर्मणा परीपाक स्वयमेवैष दीप्यते।

वह राजाओं की स्वेच्छाचारिता की निन्दा करता है तथा सोचता है कि मन्त्रियों का उत्तरदायित्व बढ जाता है एव प्रतीकार पर विचार करना पड़ता है"— '(सानुतापम्) साचिव्य नाम महते सतापाय'। वह रावण की सीता विषयिणी अभिलाषा की निन्दा करता है, परिणामस्वरूप उसके मान, यश का हास होगा।

माल्यवान् भाग्यवादी है, वह समस्त कार्यों की विफलता के लिये भाग्य को दोष देता है— (निश्वस्य) 'अहो वामता भागधेयानाम्' । कें, वामनेत्रस्पन्दन से उसे कष्ट होता है। वह बुद्धिमान् है, शूर्पणखा से मिथिलागमन व कार्यसम्पादन हेतु कहता है, विश्वामित्र तथा वसिष्ठ की अनुपस्थिति मे

१ म्रदितो मृत एव निष्प्रताप परितप्तो यदि वा घटेत सन्धी।। – महावीरचरितम् ४/५

२ किन्तु प्राकर्णस्यक्ष्याः काशुद्धम्भावेन भीमौजसा शत्रुर्वजधरात्मजेन हरिणा घोरेण घानिष्यते।। –वही ४/६

<sup>3</sup> वही ४/४

४ वही ४/७-द ६ १०

५ वही ६/०-9

६ वही ६/६ का उत्तरार्ध

७ वही ६/२

<sup>&</sup>lt;sub>=</sub> वही ६ / २−३

६ वही २/६

१० वही ६/१--२

<sup>99 (</sup>वामाक्षिस्पन्दन सूचयन्, सव्यथम्)। -वही ६/६-७

958

ही इस कार्य को सुकर मानता है— 'गम्यतामिदानी यत्र प्रेषितासि। सुकर चैतत्प्रयोजन यदि जनकदशरथान्तिके वसिष्ठविश्वामित्रौ न स्याताम्।

माल्यवान् कुशल अमात्य है। उसने चारगणो को सर्वत्र नियुक्त कर दिया है, अतएव उसे शत्रुकृत कार्यों की अनवरत सूचना मिलती है, चारगण उसे वानरो द्वारा सीतान्वेषण का वृत्तान्त ज्ञापित करते हैं— 'उक्त च किष्किन्धात प्रतिनिवृत्तेन चारकेण । यत्सीतामन्वेष्टुमनुदिशमभिदुदुवु किपपुगवा इति ।' माल्यवान् नीतिनिपुण है। वह त्रिजटा से कहता है कि विभीषण दूरदर्शी है, एकमात्र अवशिष्ट वशधर है। त्रिजटा माल्यवान् के नीतिपूर्ण कथन से अनिष्ट की आशका करती है— 'किनष्ठमातामहस्याय नयवचनोपन्यासोऽन्यिसमन्नेव किस्मन्नमगल एव विश्रान्त'।

माल्यवान् का स्वभाव अत्यन्त कोमल है। वह राक्षसवश के विनाश की सकल्पना कर विलाप करता है। माल्यवान् धैर्यशाली है। भयाक्रान्त त्रिजटा को वह सप्तधातुप्राकार से अवच्छिन्न, अलघ्य परिखायुक्त लका नगरी तथा रावण के पराक्रम का विश्वास दिलाता है— 'वत्से । किमेव—मतिकातरासि ? पश्य —

'दुर्गोऽय चित्रकूटस्तदुपरि नगर सप्तधातुप्रकारप्राकार दुस्तरैषा निरवधिपरिखाप्यब्धिरभ्रकषोर्मि ।

(विमुश्य) अथवा किमनेन।

'दोर्दण्डा एव दृप्यद्रिपुदलनमहासत्रदीक्षा प्रतीक्ष्या रक्षोनाथस्य '।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि माल्यवान् एक कुशल अमात्य, कूटनीतिज्ञ एव दूरदर्शी है। वह स्वाभिमानी भी है, उसे रावण-विजय पर विश्वास नहीं है। वह रावण की आलोचना भी करता है।

१ महावीरचरितम् ४/१०-११

२ वही ६/3-8

३ वही ६/७--

४ वही

प् वही ४/११

६ वही ६/७

#### परशुराम

परशुराम अप्रतिम वीर हैं, जिनके महावीरत्व का किव ने सम्यक् प्रतिपादन किया है वस्तुत उनका व्यक्तित्व विभिन्न रूपो मे प्रकट हुआ है, कहीं वे रावण के प्रति धीरोदात्त हैं तो राम, विसष्ठ प्रमृति के प्रति धीरोद्धत तथा अहकार—दमन के अनन्तर धीरशान्त। आचार्य धिनक के अनुसार अगभूत नायक मे भिन्न—भिन्न अवस्थाओं का चित्रण हो सकता है। दितीय अक मे राम की प्रशसोक्ति है — कार्त्तिकय—विजय के उपलक्ष्य मे शिवप्रदत्त परशु के कारण परशुराम नामख्यात आपके पिता जमदिग्न हैं, महादेव गुरु हैं, आपका पराक्रम अनिर्वचनीय है, आपने पृथ्वी का कश्यप मुनि को दान किया है, आप मे क्षित्रयोचित तेज तथा ब्राह्मणोचित तपस्या, तेजभाव समाविष्ट है। सखियों परशुराम की शारीरिक कान्ति तथा वेश—भूषा का वर्णन करती हैं— हाथ मे परशु है, जटाये यत्र—तत्र विस्तीर्ण हैं, उरु के आधात से पृथ्वी तक प्रकम्पित हो जाती है।

राम दुर्धर्ष तेजपुञ्ज तथा साक्षात् यश रूप वीररसवत् मण्डित परशुराम की प्रशसा करते हैं। परशुराम धार्मिक तथा कठोरकार्यवश भयकर व्रतनिधान, अथर्ववेदतुल्य अपरिमित शक्ति से सम्पन्न हैं—

> पुण्योऽपि भीमकर्मा निधिर्वताना चकास्त्यमितशक्ति । मूर्तिमभिरामघोरा बिभ्रदिवाथर्वणो निगम ।। भ

वह ब्राह्मण के रूप में क्रोध कठोर शक्तिपुञ्ज शिव हैं -

कल्पापायप्रणयि दधत कालरुद्रानलत्व सरब्धस्य त्रिपुरजयिनो देवदेवस्य तिग्म।

इनकी आकृति उग्र एव शान्त द्विविध रूप मे अवलोकनीय है— कण्ठ मे कुठार, स्कन्ध प्रदेश पर तरकस, शरीर मे जटा, वल्कल तथा मृगचर्म है, हाथ मे बाण है। राम उनकी मेघसदृश वाणी

न चावस्थान्तराभिधानमनुचितम् अगभूतनायकाना नायकान्तरापेक्षया महासत्त्वादेरण्यवस्थितत्वात्।

<sup>—</sup>दशरूपक २/६ का वृत्तिभाग, पृ० ८६

२ महावीरचरितम् २/३५,३६

३ वही २/२२-२३

४ वही २/२३

५ वही २/२४

६ वही २/२५ का पूर्वार्ध

७ वही २/२६

की प्रशसा करते हैं— 'तस्यानरालसाहसप्रचण्डकर्मण पुष्करावर्तकस्तनितमासलो वाङ्निर्घोष कर्ण— विवरमाप्याययति ।'

जामदग्न्य स्वयं तपस्वी हैं तथा तपस्वियों का अत्यधिक ध्यान रखते हैं। वह विराधदनुकबन्ध से सत्रस्त तपस्वीजनपरित्राणार्थ रावण को पत्र प्रेषित करते हैं, प्रतिकूल आचरण करने पर वह प्रतीकार करने के लिये तत्पर होगे —

ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये। जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते।।

यहाँ परशुराम की निर्भीकता अभिव्यञ्जित होती है। परशुराम असाधारण बल, पराक्रम एव तेज से सम्पन्न हैं। माल्यवान् का दृढ विश्वास है कि पञ्च तत्त्व तथा शक्तियों के यथावत् विद्यमान रहने पर परशुराम—विजय अवश्यभावी है—

> तान्येव यदि भूतानि ता एव यदि शक्तय । तत परशुरामस्य न प्रतीम पराभवम्।।

वह गम्भीर, शान्त एव पवित्र हैं, तपस्या से दर्शको के सत्त्व गुण का वर्धन तथा पाप का नाश करने मे समर्थ हैं। राम सीता से गर्वोद्धत, तप एव पराक्रम सम्पन्न परशुराम की प्रशसा करते हैं—

'उत्सिक्तस्य तप पराक्रमनिधेरस्यागमादेकत '।<sup>६</sup>

दशरथ उन्हे स्वभावत पवित्र मानते हैं-

निसर्गत पवित्रस्य दिल-क्यास्मा तव। तीर्थोदक च विह्यश्च नान्यत शुद्धिमर्हत। 1

१ महावीरचरितम् २/२१-२२

२ वही २/१०

३ वही २/**१**४

४ वही २/१५

प वही २/२२ का प्रथमार्घ

६ वही ४/२७

परशुराम अरण्यवासी हैं— 'जामदग्न्यस्तावदारण्यकव्रत'। वह शतानन्द से लोकव्यवहार के प्रति अनिभज्ञता प्रकट करते हैं— 'अरण्यवासी ब्राह्मणोऽहमनिभज्ञ परमेश्वरगृहव्यवहारस्य'। परशुराम ककणमोचनार्थ जाने वाले राम से अतिशीघ्र आने के लिये कहते हैं क्योंकि अरण्यवासी जनपद में अधिक काल तक नहीं रुक सकते— क्रियता लोकधर्म। पश्यन्तु त्वा ज्ञातय। किन्तु जनपदेषु न चिरमारण्यकास्तिष्ठन्ति। गन्तुकामोऽस्मि। अतो न काल परिक्षेप्तव्य।

जामदग्न्य धीरोद्धत, विकत्थन तथा क्रोधी प्रकृति के व्यक्ति हैं। वह शिवधनुर्भंग वृत्तान्त ज्ञात होने पर मिथिला पहुँचते हैं तथा राजकर्मचारियों से अत्यन्त रोषपूर्वक अपने वीरोचित कृत्यों कार्त्तवीर्य—विजय, इक्कीस बार क्षत्रियसहार, क्रौञ्च पर्वत का भेदन कर हस का पृथ्वी पर आगमन स्कन्द—विजय आदि की प्रशसा कर राम का अन्वेषण करते हैं।

वह राम को धनुर्विद्याभ्यास में स्कन्दविजय के कारण शिवप्रदत्त कुठार की प्राप्ति विषयक वृत्तान्त बताते हैं। उन्हें अपने बल एव पराक्रम पर दृढ विश्वास है, अतएव वह राम को धनुर्प्रहारार्थ प्रेरित करते हैं तथा कहते हैं कि मेरे प्रहार करने पर कबन्धमात्राविशष्ट रहेगा। वह रामवधार्थ समर्थ हैं —

एकस्य राधवशिशो कृतचापलस्य कृत्त्वा शिरो मिय वनाय पुन प्रयाते।"

वह शतानन्द के प्राकृत तेज का शमन करना चाहते हैं— "गौतम । त्वयेव बहुभि क्षित्त्रियपुरोहितैर्ब्रह्मतेजसा स्फुरितमासीत्। किन्तु प्राकृतानि तेजास्यप्राकृते ज्योतिषि शाम्यन्ति"। परशुराम गुरु शिव के अनन्य भक्त हैं। वह शिवधनुर्भगकर्ता राम के प्रति क्रोधमाव प्रकट करते हैं। रामवधार्थ दृढ रहना उनकी शिवभक्ति का द्योतक है—

१ महावीरचरितम् २/१२-१३

२ वही पु० १०२

३ वही पु० १०३

४ वही २/१७

५ वही २/३६

६ वही २/४६

७ वही ३/१६ का पूर्वार्ध

द वही ३/१८-१६

६ वही २/२८

शत्रुमूलमनुत्खाय न पुनर्द्रष्टुमुत्सहे। त्र्यम्बक देवमाचार्यमाचार्यानीं च पार्वतीम्।।

जामदग्न्य स्वाभिमानी हैं। वह विसष्ठ एव विश्वामित्र से कहते हैं— राम द्वारा गुरु—तिरस्कार का उचित प्रतीकार आवश्यक है, गुरुजनो के प्रति समादरभाववश शान्त रहने पर इस तथ्य को कौन जानेगा —

को विद्याद् गुरुगौरवादिति भवेज्ज्ञातापि वक्ता पुन-र्नत्वेवास्ति तथास्थितस्य सुलभद्वेष हि वीरव्रतम्।

परशुराम को मानरक्षा मोक्ष से भी बढकर प्रिय है-

यतो विमुक्तेरिप मानरक्षण प्रिय निसर्गेण तथा च पश्य मे।

परशुराम की परगुणग्राहिता श्लाघनीय है। वह राम की गम्भीरोक्ति से प्रभावित हो आलिगन की अभिलाषा प्रकट करते हैं। जामदग्न्य अहकारी हैं। वे वसिष्ठ को प्रतिस्पर्धी नहीं मानते —

> सबन्धस्तु वसिष्ठमिश्रविषये मान्यो जराया न तु स्पर्धायामधिक समश्च तपसा ज्ञानेन चान्योऽस्ति क । <sup>५</sup>

वह विश्वामित्र के ब्रह्मतेज को उग्र तपस्या से दग्ध करने अथवा कुठार—प्रयोग हेतु तत्पर होते हैं —

'उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि पक्षान्तरे च सदृश परशु करोतु ।

वह परशुराम-पराभव विषयक राम की घोषणा का उपहास करते हैं- एहि मन्ये राजपुत्र । जामदग्न्य विजेष्यसे, (सस्मितम्) न हि विजेष्यसे । दुर्दान्तो हि रेणुकातनयस्त्वदन्तक । जामदग्न्य क्षित्रियों के प्रबल शत्रु हैं। जनक क्षित्रिय हैं, अत उन्हे शिरोवेदना होने लगती है-'सद्वृत्त एष ।

१ महावीरचरितम् ३/६

२ वही ३/३

<sup>3</sup> वही ३/६

४ वही २/३८ का उत्तरार्ध

प् वही ३/३७

६ वही ३/४४ का उत्तरार्ध

७ वही ३/४७-४८

तथापि क्षित्त्रिय इति शिर शूलमुत्कोपयित । वह राम एव दशरथ के समूल नाश की घोषणा करते हैं। वह जनक को सगर्व, अभिमानी तथा वृद्ध कहकर उपहास करते हैं, क्षित्रियो को देखकर उपहास करने वाले तथा शत्रुओ का मस्तक काटने वाले कुठार की प्रशसा करते हैं।

वह क्षत्रियसहार रूप द्वादश महाप्रलय की घोषणा करते हैं। जनक को खण्ड—खण्ड कर देना चाहते हैं। परशुराम दृढप्रतिज्ञ हैं। वह गुरुजनो के प्रति किये गये तिरस्कार का कालान्तर मे प्रायश्चित कर सकते हैं, किन्तु शस्त्र—परित्याग नहीं —

प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्याना तो व्यतिक्रमात्। न त्वेव दूषियष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम् ।।

वह विश्वामित्र से अस्त्रग्रहणौचित्य विषयक प्रश्न करते हैं- भगवन् कुशिकनन्दन !

वशे विशुद्धिमतियेन भृगोर्जनित्वा शस्त्र गृहीतमथ तस्य किमत्र युक्तम्।

वह कहते हैं कि मैंने च्यवन प्रमृति वृद्ध जन के कहने पर कोपशमन किया था, परशु को भी नियन्त्रित कर लिया, किन्तु शिवधनुर्भंग से मैं विवश हो गया। परशुराम उग्र प्रकृति के हैं किन्तु दया, करुणा आदि भावो से युक्त हैं। राम अभिनव परिणीत हैं, अत उनके हृदय में सुख का सञ्चार होता है, नेत्र स्नेह प्रकाशित करते हैं, राम हन्तव्य हैं, अतएव कष्ट होता है। विसष्ठ के स्वगत भाषण से ज्ञात होता है कि परशुराम गुणसम्पन्न होने पर भी आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं —

काम गुणैर्महानेष प्रकृत्या पुनरासुर । उत्कर्षात्सर्वतोवृत्ते सर्वाकार हि दृष्यति।।

१ महावीरचरितम् २/४३-४४

२ वही ३/२४ का उत्तरार्ध

३ वही ३/२८

४ वही ३/४१

प् वही ३/३२

६ वही ३/६

७ वही ३/११ का उत्तरार्ध

द वही ३/१५

६ वही २/४५

१० वही ३/१२

परशुराम अहकारदमन के अनन्तर धीरशान्त प्रकृति के प्रतीत होते हैं वह दर्पव्याधि विनष्ट करने हेतु राम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं— अपराद्ध कि त्वया जामदग्न्यस्य। ननूपकृतम्। विसष्ठादिक के निकट जाने के लिये राम के निवेदन को वह स्वीकार करते हैं— 'इदिमदानीम—शक्यम्। अनितक्रमणीयो रामनिदेश'।

परशुराम विसष्ठ, विश्वामित्र के प्रति आदरावनत रहते हैं, विसष्ठ की प्रशसा करते हैं तथा जनक—प्रदत्त आसन ग्रहण करते हैं— 'यदिभिरुचित सूर्यशिष्यान्तेवासिने राजन्यश्रोत्रियाय। वह दशरथ के कुल, गुरु आदि की प्रशसा करते हैं। राम से वनगमनार्थ स्वीकृति चाहते हैं— 'रामभद्र । अनुमोदस्व मामरण्यगमनाय' तथा राम को दण्डकारण्य मे निवास करने वाले तपस्वी जन की रक्षा हेतु धनुष् प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परशुराम वस्तुत वीर पुरुष हैं। उनका धीरोद्धत रूप अकारण नहीं है, स्वाभिमान से ओत—प्रोत है। स्वभाव—परिवर्तन भी वीरोचित है। वह वस्तुत प्रशसा के पात्र हैं। किव ने प्रकारान्तर से राम का चारित्र्योत्कर्ष किया है। राम—परशुराम—सवाद इसका प्रबल साक्ष्य है।

## शूर्पणखा

राक्षसी शूर्पणखा का प्रकृत नाटक मे विशिष्ट महत्त्व है। वह प्रतिनायक रावण की सोदर बहन, प्रीतिपात्र तथा कर्त्तव्यनिष्ठ है, माल्यवान् का कथन द्रष्टव्य है— 'रावणप्रियासि वत्से । कार्यज्ञा च'। अतएव विश्वासपात्र है— 'ततो निशकमावेद्यते हृदयखेद'। शूर्पणखा आरम्भ मे ही रावण के हाव—भाव से कष्टप्रद भविष्य की सकल्पना कर लेती है।

१ महावीरचरितम् ४/२१-२२

२ वही ४/२३-२४

३ वही ४/२७-२८

४ वही ४/३०३१

प् वही ४/३१-३२

६ वही ४/३८

७ वही ४/६-७

<sup>-</sup> वही

६ वही २/७--

शूर्पणखा राजनीति मे निपुण है तथा राज्यसम्बन्धी आचार—व्यवहार से पूर्णतया परिचित है। वह परशुराम—पत्र मे रावण का प्रथम निर्देश न देखकर माल्यवान् से कहती है— कथ प्रभुपद दु शिलष्टक्रम लिखितम्'। शूर्पणखा दूरदर्शी है। वह माल्यवान् की परशुराम को रामविरुद्ध प्रेरित करने को दोषपूर्ण बताती है— 'पक्षान्तरे महादोष,' वह दूरस्थ राम को शत्रु बनाने को युक्तिसगत नहीं मानती है।

वह परशुराम-पराजय, वाली-वध के अनन्तर राम एव विभीषण के सयोग की आशका करती है। शूर्पणखा कोमलहृदया है। परशुरामजित् राम का देव गण द्वारा अभिनन्दन देखकर वह भयभीत हो जाती है। माल्यवान् की रावणादिकनाशसकल्पना-श्रवण कर वह विलाप करती है- 'हा अम्ब। त्वयापि दु ख प्रेक्षितव्यम्'।

वह कार्य—सम्पादन मे दक्ष है, छद्मवेष मे मिथिला पहुँचकर पत्र अर्पित करती है। शूर्पणखा दुश्चिरत्र है। राम के सौम्य व्यक्तित्व से प्रभावित हो उसका चिरत्र स्खलित हो जाता है। इस दुष्कृत्य का उसे परिणाम भुगतना पडता है। जटायु सम्पाति को लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के अगविदीर्णन की सूचना देता है। शूर्पणखा परगुणग्राही है। वह वनगमनार्थ उद्यत राम की प्रशसा करती है।

१ महावीरचरितम् २/६-१०

२ वही २/१३-१४

<sup>3</sup> वही ४ / २─३

४ वही ४/६-90

५ वही ४/१-२

६ वही ४/१०-११

७ वही ४/४०-४१

<sup>-</sup> वही

६ वही ५/१२

<sup>90</sup> वही ४/४२-४३

षष्ठ अध्याय

सा। १ व्यक्ति

# रसाभिव्यक्ति

रस तो प्राणी मात्र मे अन्तर्निविष्ट तत्त्व है, रसानुकूल प्रवृत्ति उसकी स्वभावगत विशेषता है। उपनिषदों में रस वस्तुतत्त्वरूपेण वर्णित हैं, — कहीं ब्रह्म को ही रसमय कहा गया हैं, अन्यत्र भूतादिक के रसरूप में पृथ्वी आदि निर्दिष्ट हैं। कामसूत्रकार ने इसे रित, प्रीति, भाव, राग, वेग आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया है।

दृश्यकाव्य अथवा रूपक—प्रबन्ध के भेदक तत्त्वों मे 'रस' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। दृश्यकाव्य न केवल बाह्य जगत से सम्बद्ध है, अपितु यह भाव जगत एव काव्य की आत्मा 'रस का मूल स्रोत है। रस ही नाट्य अथवा काव्य का प्राणभूत तत्त्व है, जब कविप्रतिभा शब्दगत चातुर्य का आश्रयण कर काव्यसर्जना करती है, तभी रस की सुन्दर अभिव्यक्ति होती है। वस्तुत रसिद्ध कवि ही उत्तम किव की श्रेणी मे आता है जिसकी कृति का अध्ययन कर मर्त्यलोक के वासी मनुष्य काव्यसुधामृत का पान करते हैं, जिसकी वाणी रसोर्मियों में घूर्णन करती हुयी नाट्य में नृत्य करती है। परिमित काव्य भी रसान्वित होकर अनन्तता को प्राप्त हो जाता है। अतएव कथावस्तु के उचित सघटन एव आकर्षक सृजन हेतु घटनाक्रम का सरस होना अपरिहार्य है। रसपरिग्रहणवश पूर्वदृष्ट अर्थ भी नूतन प्रतीत होते हैं। आचार्य मम्मट ने भी रसास्वादन से समुद्भूत विगलित वेद्यान्तर आनन्द को

प्राणो वा अगाना रस । — हानास्थ्यर तेर्राज्यद्

२ रसो वै स । -तैतिरीयोपनिषद् २/७

एषा भूताना पृथिवी रस । पृथिव्या आपो रस । अपामोषधयो रस । ओषधीना पुरुषो रस । पुरुषस्य वाग्रस । वाच ऋग् रस । ऋच साम रस । साम उदगीथो रस । —छान्दोग्योपनिषद् १/१/२-३

४ रस रित, प्रीति भाव, राग, वेग समाप्तिरिति रितपर्याया । –कामसूत्र, पृ० ६१

प् स कविस्तस्य काव्येन मर्त्या अपि सुधान्धस ।
 रसोर्मिघूर्णिता नाट्ये यस्य नृत्यित भारती।। —नाट्यदर्पण १/५

६ युक्त्याऽनयानुसर्तव्यो रसादिर्बहुविस्तर । मिथोऽप्यनन्तता प्राप्त काव्यमार्गो यदाश्रयात्।। –ध्वन्यालोक ४/३

दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था काव्ये रसपरिग्रहात्।
 सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमा ।। –वही ४/४

षष्ठ अध्याय १६३

'सकलप्रयोजनमौलिमूतम्' कहकर रस को ही परम प्रयोजन स्वीकार किया है— 'सकलप्रयोजन— मौलिभूत समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूत विगलितवेद्यान्तरमानन्दम् '।' रस काव्य का आत्मतत्त्व है' तथा गुण अलकार प्रभृति रस के अगभूत हैं', उसके अभाव मे अलकारादिक हास्यास्पद हो जाते हैं।

रसससृष्ट्यर्थ अनवरत प्रयत्नशीलता ही काव्य का रूप ले सकती है। अन्य सम्प्रदाय के विद्वानों ने भी रस का प्राधान्य या महत्त्व प्रतिपादित किया है।

आचार्य भरत मुनि का रसनिष्पत्तिविषयक सूत्र है – 'विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद्रस– निष्पत्ति'— अर्थात् विभावादिक रसनिष्पत्ति हेतु अपरिहार्य हैं। विभाव, अनुभाव, सचारी भाव से परिपुष्ट

१ काव्यप्रकाश १/२ का वृत्तिभाग

(ख) रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्।अलकृतीना सर्वासामलकारत्वसाधनम्।। —ध्वन्यालोक, पृ० ७१

२ (क) काव्ये रसयिता सर्वो न बोद्धा न नियोगभाक्। (भट्टनायक ध्वन्यालोकलोचन) –द्रष्टव्य अभिनवगुप्त ध्वन्यालोकलोचन प्रथम उद्योत ५० ६०

<sup>(</sup>ख) तेन रस एव वस्तुत आत्मा। वस्त्वलकार ध्वनि तु सर्वथा रस प्रति पर्यवस्येते इति। —अभिनवगुप्त ध्वन्यालोकलोचन, प्रथम उद्योत, पृ० १४२

<sup>(</sup>ग) द प्रथ्यप्रच्यात भेते, सिज्ञानि एसादिरूपे न कस्यचिद् विमति । –हिन्दीव्यक्तिविवेक, पृ० १६३

<sup>(</sup>घ) रस आत्मा । –काव्यमीमासा, पृ० २७

<sup>(</sup>ड) ये रसस्याडि्गनो धर्मा । –काव्यप्रकाश ८/६६

<sup>(</sup>च) वाक्य रसात्मक काव्यम् । –साहित्यदर्पण १/४

क) उपकुर्वन्ति त सन्त येऽङगद्वारेण जातुचित्।
 हारादिवदलकारास्तेऽनुप्रासोपमादय।। –काव्यप्रकाश ८/६७

श ेलेषालकारमाजाऽपि रसानिष्यन्दकर्कशा ।
 दूर्भगा इव कामिन्य प्रीणन्ति न मनोगिर ।। —नाट्यदर्पण १/७

तस्य रसात्मताभावे मुख्यवृत्तया काव्यव्यपदेश एव न स्यात् किमुत विशिष्टत्वम्। —िहन्दीव्यक्तिविवेक पृ० १५४

६ (क) मधुर रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थिति । येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रता।। —काव्यादर्श १/५१

<sup>(</sup>ख) स्पानु ताय्वर साँनिमश्र शास्त्रमप्युपयुजते। प्रथमालीढमधव पिबन्ति कटुभेषजम्।। –भामह काव्यालकार ५/३

<sup>(</sup>ग) ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमचतुर्वर्गे।लघुमृदु च नीरसेम्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेम्य ।। –रुद्रट काव्यालकार १२/१

<sup>(</sup>घ) दीप्तरसत्त्व कान्ति । –काव्यालकारसूत्रवृत्ति ३/२/१५

<sup>(</sup>ङ) कुर्वन्सर्वाशये व्याप्तिरौचित्यरुचिरो रस । मधुमास इवाशोक करेट हम्युक्त मन ।। –औचित्यविचारचर्चा १६

<sup>(</sup>च) रसादिपरमार्थज्ञमन सवादसुन्दर । -व त्रीतिः श्रेप्टन १/२६

षष्ठ अध्याय १६४

स्थायी भाव 'रस कहा जाता है। स्थायी भाव मन मे वासना अथवा सस्कार-रूप मे सर्वदा विद्यमान रहते हैं। आचार्यों ने आठ स्थायी भावो का प्रतिपादन किया है —

> रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयन्तथा। जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिता।।

अन्यत्र निर्वेद अथवा वैराग्य को मिलाकर नौ स्थायी भाव स्वीकार किया गया है।

भाव का हेतु, कारण, निमित्त 'विभाव' है जिसके द्वारा वाचिक, आगिक एव सात्त्विक अभिनय विभावित किये जाते हैं।" विभाव के दो प्रकार हैं — आलम्बन तथा उदीपन। जिन पात्रों का आश्रय लेकर रत्यादिक स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं वे ललनादिक आलम्बन विभाव हैं तथा उन रत्यादिक भावों को उदीपित करने वाले दृश्य कौमुदी, उद्यान, नदी, तीरादिक उदीपन विभाव हैं। जिस पात्र के हृदय में रत्यादिक स्थायी भाव व्यक्त होता है, वह उस भाव का आश्रय कहलाता है। इन आलम्बन एव उदीपन विभाव के आधार पर पात्रों के मनस्थित भाव जिन विकारों अर्थात् शारीरिक परिवर्तनों द्वारा बाहर प्रकाशित होते हैं, उन्हें 'अनुभाव' कहते हैं। ये शारीरिक चेष्टाये कायिक, वाचिक एव मानसिक होती हैं, तदनुसार त्रिविध अनुभाव भी होते हैं। विभाव रत्यादिक स्थायी भाव को उद्बुद्ध करने वाले 'कारण' हैं तथा अनुभाव कार्य। अतएव अनुभाव की व्युत्पत्ति है — 'अनु पश्चात् भवन्तीति अनुभावा'। पात्रों के द्वारा प्रदर्शित चिन्ता, उग्रता, धैर्यादिक भाव नानाविध भावों के प्रकाशक हैं, इन्हें सञ्चारी अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। धनञ्जय ने स्थायी भाव को 'लवणाकर की उपमा दी है, इसके विपरीत सञ्चारी भाव समुद्र के तरगों की भाँति अस्थिर हैं। " क्ष्प्रण्डिक विभावादिक से साधारणीकरण के अनन्तर तन्मय होकर नाटकगत पात्रों की भावनाओं को अपनी भावना समझने लगता है, आनन्द की अनुभूति करता है। यह आनन्द ही 'रस' पद से व्यपदिष्ट होता है। तन्मयता

विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिण ।
 व्यक्त स तैर्विभावाद्यै स्थायीभावो रस स्मृत ।। –काव्यप्रकाश ४/२८

२ वही ४/३०

३ निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः। - वही ४/३५

<sup>.</sup> ४ विभावो विज्ञानार्थ । विभाव कारण निमित्त हेतुरिति पर्याया । विभाव्यन्तेऽनेन वागगसत्त्वाभिनया इत्यतो विभाव यथा विभावित विज्ञातमित्यनर्थान्तरम् । —नाट्यशास्त्र ७/३ का वृत्तिभाग

प् (क) विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न य । आत्मभाव नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकर ।। —दशरूपक ४/३४

<sup>(</sup>ख) विशेषादाभिमुख्येन चरन्ती व्यभिचारिण । स्थायिन्युन्मग्निर्मग्ना कल्लोला इव वारिधौ।। –वही ४/७

ही रस है। हृदय में स्थायीरूपेण स्थित भाव विभावादिक के सहयोग से रस के रूप में परिणत हो जाता है। नाट्य रसाभिव्यक्ति का प्रधान साधन है, अतएव भरत मुनि ने रसो को नाट्य रस' की सज्ञा दी है। सामाजिक स्थायी भावों का मन से आस्वाद करते हैं, अतएव इन्हें नाट्य रस कहा जाता है।

आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार काव्यश्रीवृद्ध्यर्थ महाकाव्य अथवा रूपक मे किसी एक रस का अगी होना अभीष्मित है, अन्य रस अगभूत रहते हैं।

आचार्य भरत के अनुसार विभाव, अनुभाव एव सञ्चारी भावो का आश्रय होने के कारण 'स्थायी' भाव ही प्रधान होता है। स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है, व्यभिचारी भाव गौण बनकर उनका अनुसरण करते हैं। समस्त भावो के मध्य स्थायी भाव महान् होता हैं —

बहूना समवेताना रूप यस्य भवेदबहु। स मन्तव्यो रस स्थायी शेषा सञ्चारिणो मता।।

आचार्य अभिनवगुप्त इस पद्य की द्विविध व्याख्या प्रस्तुत करते हैं -

(१) चित्तवृत्तिरूप अनेक भावो मे से जिसका रूप बहु अर्थात् आधिकारिक इतिवृत्तव्यापी हो, वह स्थायी (अगी) रस है, अन्य अविशष्ट अर्थात् प्रासिंगक इतिवृत्त मे रहने वाली चित्तवृत्ति 'सञ्चारी' रस है। अभिनवगुप्त ने भागुरि मुनि को इसका समर्थक बताया है।

भावाभिनयसयुक्ताः स्थायिभावास्ततो बुधाः।
 आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाटयरसाः स्मृता ।। —नाट्यशास्त्र ६/३३

२ (क) प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धाना नानारसनिबन्धने। एको रसोऽडगीकर्त्तव्यस्तेषामुट्यः 🔓 व्यन्ता।। —ध्वन्यालोक ३/२१

<sup>(</sup>ख) प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीर्णतयाङ्गाङ्गिभावेन बहवो रसा उपनिबध्यन्त इत्यत्र प्रसिद्धौ सत्यामपि य प्रबन्धाना छायातिशययोगिमच्छति तेन तेषा रसानामन्यतम कञ्चिद्विविक्षतो रसोऽङ्गित्वेन विनिवेशितव्य इत्यय युक्ततरो मार्ग । –वही वृत्तिमाग

क) विभावानुभावव्यभिचारिण स्थायिभावानुपाश्रिता भवन्ति इत्याश्रयत्वात्स्वामिभूता स्थायिनो भावा ।
 —नाट्यशास्त्र ७/७ वृत्ति

<sup>(</sup>ख) तत्र स्थायिभावा रसत्वमाप्नुवन्ति । परिजनभूता व्यभिचारिणो भावास्तान्गुणतया श्रयन्ते । —वही

बहूना समवेताना सञ्चारिणो मता।। इति तत्रोक्तक्रमेणाधिकारिकेतिवृत्तव्यापिका चित्तवृत्तिरवक्ष्मेः स्थायित्वेन भाति प्रासगिकवृत्तान्तगामिनी तु व्यभिचारितयेति रस्यमानता समये । न कश्चिद् विरोध इति केचिद्व्याचचक्षिरे। तथा च भागुरिरपि कि रसानामपि स्थायिसञ्चारितास्तीत्याक्षिप्याभ्युपगमेनैवोत्तरमवोचद्वाढ— मस्तीति। —लोचन (ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत), पृ० २३४

(२) अनेक भावों में से जिसका विस्तृत रूप उपलब्ध होता है, वह स्थायी भाव एवं रस होता है तथा आस्वादनीय होता है, शेष सञ्चारी भाव होते हैं। इस व्याख्या के समर्थकों के मत में प्रस्तुत पद्य में रसों का अगागिभाव प्रतिपादित नहीं है। अभिनवगुप्त, भागुरि भरत मुनि प्रभृति प्रथम व्याख्या के ही समर्थक प्रतीत होते हैं।

आचार्य धनञ्जय के अनुसार नाटक मे वीर अथवा श्रृगार ही अगी रस होता है, अन्य रस अग होते हैं, निर्वहण सन्धि मे अद्भुत रस प्रयुक्त होना चाहिये। महावीरचरितम् मे राम—सीता—परिणय से लेकर राज्याभिषेक पर्यन्त कथानक उपनिबद्ध है। इसमे वीरता, पराक्रम, आश्चर्यजनक कृत्य आदि से समन्वित राम का असाधारण व्यक्तित्व चित्रित है, अतएव वीर एव अद्भुत रस से ओत—प्रोत प्रसग उपनिबद्ध हैं। किव ने नाटक की प्रस्तावना मे ही निर्दिष्ट किया है —

अप्राकृतेषु पात्रेषु यत्र वीर स्थितो रस। भेदै सूक्ष्मैरभिव्यक्तै प्रत्याधार विभज्यते।।

अपि च

वीराद्भुतप्रियतया रघुनन्दनस्य धर्मद्वृहो दमयितुश्चिरित निबद्धम्। वीर रस .

प्रताप, विनय, दृढसकल्प, बल, मोह, अविषाद, नय, विस्मय, शौर्य आदि द्वारा आस्वाद्य बनाया गया उत्साह नामक स्थायी भाव 'वीर' रस कहा जाता है वह दया, युद्ध, दान के योग से तीन प्रकार का होता है तथा मित, गर्व, धृति, प्रहर्ष आदि व्यभिचारी भावों से पुष्ट होता है। इसका वर्ण स्वर्ण है

इतीयन्तमर्थ्यमवबोधियतुमय श्लोक बहूना चित्तवृत्तिरूपाणा भावाना मध्ये यस्य बहुल रूप यथोपलभ्यते स स्थायी
 भाव । स च रसो रसीकरणयोग्य, शेषास्तु सञ्चारिण इति व्याचक्षते न तु रसाना स्थायिसञ्चारि—
 भावेनागतोक्तेति । — लोचन (ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत) पृ० २३४

एको रसोऽडगीकर्त्तव्यो वीर श्रृगार एव वा।।
 अगमन्ये रसा सर्वे कुर्यात्रिर्वहणेऽद्भुतम्। –दशरूपक ३/३३–३४

३ महावीरचरितम् १/३

४ वही १/६ का उत्तरार्ध

प् वीर एउपपटिष्ठायायसत्त्वमोहाविषादनयविस्मयविक्रमाद्यै । उत्साहमू स च दयारणदानयोगात् त्रेधा किलात्र मतिगर्वधृतिप्रहर्षा ।। –दशरूपक ४/७२

तथा देवता महेन्द्र हैं। विश्वनाथ के अनुसार वीर रस चार प्रकार का होता है — दानवीर, धर्मवीर, दयावीर एव युद्धवीर। महावीरचरितम् मे ताटकावध परशुराम—राम—सवाद राम—वाली—सवाद रावण की आत्म— प्रशसा, युद्धवर्णन आदि स्थलो पर उत्साह' नामक स्थायी भाव की सुन्दर अभिव्यक्ति हुयी है। सिद्धाश्रम मे ताटका को उपस्थित देखकर विश्वामित्र राम को वधार्थ आदेश देते हैं, किन्तु राम स्त्री पर प्रहार करना वीरोचित नहीं मानते हैं — भगवन् । स्त्री खिल्वयम् , किन्तु ताटका तो साधारण स्त्री नहीं है, वह ब्राह्मणसमूह के लिये कालस्वरूप है। विश्वामित्र पुन कहते हैं — त्वरस्व वत्स । कि न पश्यिस ब्राह्मणजनस्य सघातमृत्युमग्रत'। राम गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर ताटका का सहार करते हैं।

प्रस्तुत प्रसग मे राम वीर रस के स्थायी भाव उत्साह' के आश्रय हैं, ताटका आलम्बन विभाव तथा ब्राह्मणवधार्थ आगमन उद्दीपन विभाव है। राम का ताटकावधार्थ उद्यत होना तथा उसके वध के लिये प्रयाण अनुभाव तथा धृति, गर्व आदि व्यभिचारी भाव हैं। यहाँ वीर रस की चर्वणा हो रही है।

शिवधनुर्मंगवशात् क्रुद्ध हो परशुराम मिथिला जाकर, राजकर्मचारियो को सम्बोधित करके कहते हैं कि आप लोग राम से कह दीजिये — मैंने कैलासपर्वत के उत्पाटन मे समर्थ, निष्णातबाहुधारी रावण पर विजय प्राप्त करने वाले कार्त्तवीर्य का परशु से प्रहार कर अग—छेदन किया, एकविशवार क्षत्रियसहार किया, क्रौञ्चपर्वत का भेदन कर पृथ्वी पर हसावतरण किया, गणेश, सेना एव स्कन्द पर विजय प्राप्त किया है —

कैलासोद्धारसारित्रभुवनविजयौर्जित्यनिष्णातदोष्ण पौलस्त्यस्यापि हेलापहृतरणमदो दुर्दम कार्तवीर्य । यस्य क्रोधात्कुठारप्रविघटितमहास्कन्धबन्धस्थवीयो— दो शाखादण्डषण्डस्तरुरिव विहित कुल्यकन्द पुराभूत्। ।

यहाँ परशुराम आश्रय, राम आलम्बन तथा धनुर्भंग उद्दीपन विभाव हैं। परशुराम का रामवधार्थ आगमन, आत्मश्लाघा आदि अनुभाव, क्रोध, गर्व आदि व्यभिचारी भाव हैं।

महेन्द्रदैवतो हेमवर्णोऽय समुदाहृत । –साहित्यदर्पण ३/२३२ का उत्तरार्घ

२ रस च दानधर्मयुद्धैर्दयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्।। -वही ३/२३४ का उत्तरार्ध

३ महावीरचरितम् १/३६–३७

४ वही १/३७-३८

पू वही २/१६

षष्ठ अध्याय १६६

परशुराम—आगमन से सत्रस्त हो सीता नारी—सुलम लज्जा का परित्याग कर राम को रोकना चाहती हैं धनुष् पकड लेती हैं। राम परशुराम—समागम एव सीता—प्रेम से किकर्त्तव्यविमूढ हो जाते हैं। सिखयाँ क्षित्रयहन्ता परशुराम के आगमन से प्रकम्पित हो उठती हैं। राम अप्रतिम वीर परशुराम की प्रशसा करते हैं, अन्तत राम सीता को धैर्य बँधाते हुए कहते हैं — प्रिये। ये वीर एव मुनि हैं, तुम क्षित्रया हो, किम्पित मत हो मैं युद्धोद्यत के प्रति सन्नद्ध रघुवशी क्षित्रय हूँ — अिय प्रिये।

मुनिरयमथ वीरस्तादृशस्तित्प्रय मे विरमतु परिकम्प कातरे क्षित्त्रियासि। तपसि विततकीर्तेर्दर्पकण्डूलदोष्ण परिचरणसमर्थो राघवक्षित्त्रयोऽहम्।।

प्रस्तुत पद्य मे राम वीर रस के आश्रय हैं, परशुराम आलम्बन, उनकी वीरता, अहकार आदि उद्दीपन विभाव हैं। राम द्वारा सीता को समाश्वस्त करना अनुभाव तथा शका, त्रास, धृति, प्रहर्ष, गर्व आदि व्यभिचारी भाव हैं, इनसे परिपुष्ट 'वीर रस' का आस्वादन हो रहा है।

राम की परगुणग्राहिता, सौजन्यप्रकाशन से प्रभावित होकर परशुराम को स्व—गर्व पर अनास्था हो जाती है, वह राम को सत्त्वादिक गुण सम्पन्न, साक्षात् लोकपरित्राता अस्त्रवेद, गुणशाली तथा पुण्यकर्मा मानते हैं —

> त्रातु लोकानिव परिणत कायवानस्त्रवेद क्षात्त्रो धर्म श्रित इव तनु ब्रह्मकोशस्य गुप्त्यै। सामर्थ्यानामिव समुदय सञ्चयो वा गुणाना प्रादुर्भूय स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणराशि।।

प्रस्तुत स्थल मे परशुराम आश्रय हैं, राम आलम्बन हैं, प्रताप, सत्त्व, शौर्य आदि उद्दीपन विभाव हैं। धृति, प्रहर्ष आदि व्यभिचारी भाव तथा परशुरामगत दयामिश्रित 'उत्साह' स्थायी चर्व्यमाण हो रहा है।

परशुराम दयार्द्र हो जाते हैं, राम उनकी दयाभावना का उपहास करते हैं, अतएव अत्यन्त कृद्ध होकर परशुराम माता का शिरश्छेदन, क्षत्रिय—सहार आदि कृत्यो का वर्णन करते हैं एव राम को धनुर्प्रहारार्थ प्रेरित करते हैं, 'आ निर्भर क्षित्रियबटो । अति नाम प्रगत्मसे'।

महाबीरखणा (२/२७

२ वही २/४१

षष्ठ अध्याय १६

प्रहर नमतु चाप प्राक्प्रहारप्रियोऽह मिय तु कृतनिघाते कि विदध्यात्परेण। झिटिति विततवह्यद्गारभास्वत्कुठार प्रविघटितकठोरस्कन्धबन्ध कबन्ध।।

यहाँ राम आलम्बन, रामकृत सगर्वोपहास उद्दीपन विभाव है। परशुराम द्वारा युद्धार्थ प्रेरित करना अनुभाव, गर्व व्यभिचारी भाव है, इनसे परिपुष्ट स्थायी भाव 'उत्साह' वीर रस की चर्वणा करा रहा है।

जामदग्न्य रामवधार्थ दृढप्रतिज्ञ रहते हैं, विसष्ठादिक उन्हें समझाने का अनवरत प्रयत्न करते हैं। अन्तत उनका उद्धत स्वभाव देखकर शतानन्द शापोदक उठा लेते हैं, जनक एव दशरथ धनुर्प्रयोगार्थ तत्पर होते हैं, विसष्ठ तेजप्रभाव से भस्मसात् करना चाहते हैं, सभी एक दूसरे को एतद्कृत्य से विरत करने का प्रयास भी करते हैं। अन्त मे राम क्षत्रियहन्ता परशुराम–विजय की उद्घोषणा करते हैं – अयमह भो कौशिकान्तेवासी राम प्रणम्य विज्ञापयामि।

पौलस्त्यविजयोद्दाः दण्कंभीर्यार्जुर्नाद्वदम्। जेतार क्षत्त्रवीर्यस्य विजयेय नमोस्तु व ।।

यहाँ परशुराम आलम्बन, अध्यवसाय, पराक्रम आदि उद्दीपन विभाव हैं। राम वीर रस के आश्रय हैं, युद्धोन्मुख होना अनुभाव है, गर्व व्यभिचारी भाव है।

वाली सत्यधर्मा राम के साहचर्य से अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, उन्हे धनुर्प्रयोगार्थ प्रेरित करते हैं स्वय शस्त्र के रूप मे पहाड उठा लेते हैं —

त्वत्सागत्यसुखस्य नास्मि विषयस्तत्कि वृथा व्याहृतै— रस्मिन्विश्रुतजामदग्न्यदमने पाणौ धनुर्जृम्भताम्।।

अपि च

शस्त्रैरव्यवधीयमानविजया प्रायो वय तेषु चे— द्ग्राहस्ते सुखमाश्वसन्ति गिरयो यैर्वानरा शस्त्रिण।।

१ महावीरचरितम् २/४६

२ वही ३/४५

३ वही ५/४६ का उत्तरार्घ

४ वही ५/५१ का उत्तरार्घ

प्रस्तुत स्थलो पर राम आलम्बन हैं शौर्य, पराक्रम आदि उद्दीपन विभाव हैं, वाली की युद्धाभिलाषा अनुभाव, गर्व, प्रहर्ष आदि सञ्चारी भाव हैं, इनसे परिपुष्ट 'उत्साह' स्थायी भाव से वीर रस की चर्वणा हो रही है।

लक्ष्मण वाली को युद्ध प्रेमी कहते हैं — आर्य । आर्य । दिष्ट्या प्राप्त स वीरगोष्ठीविनोद— प्रदानप्रियसुहृन्माघवत , राम उनके वीरत्व की प्रशसा करते हैं — 'महावीर स'। वाली असाधारण बल एव पराक्रम से सम्पन्न है। वह स्वसामर्थ्यविषयक वर्णन करता है — मैं सकल ब्रह्माण्ड को अस्त—व्यस्त कर सकता हूँ, फलस्वरूप लोकालोक पर्वत रूप आलवाल का स्खलन सप्तम समुद्र का जल—प्रस्रवण, पाताल—विध्वस आदि कार्य होंगे —

लोकालोकालवालस्खलनपरिपतत्सप्तमाम्मोधिपूर विश्लिष्यत्पर्वकल्पत्रिभुवनमखिलोत्खातपातालमूलम् । पर्यस्तादित्यचन्द्रस्तबकमवपतद्भूरिताराप्रसून ब्रह्मस्तम्ब धुनीयामिह तु मम विधावस्ति तीव्रो विषाद ।।

यहाँ वाली आलम्बन, शौर्य, सत्त्व, पराक्रम आदि उद्दीपन विभाव हैं युद्धादिक अनुभाव, गर्वादिक सञ्चारी भाव हैं।

रावण की दर्पपूर्ण उक्तियों में वीर रस की छाया दृष्टिगत होती है। वह सीता का नख-शिख वर्णन करता है, तदनन्तर स्वपराक्रम-वर्णन करता है – मैं ब्रह्माण्ड को मथकर नवीन ब्रह्माण्ड की सृष्टि कर सकता हूँ, किन्तु आलस्य ही महत्दोष है –

> पिष्ट्वा ब्रह्माण्डमस्मादथ भुवनविभागादुदस्यापि किञ्चिद ब्रह्माण चातिकृत्याप्रतिमरुचितर स्व प्रताप यशश्च। सूर्येन्दू सविधाय स्वयमधिकतर निर्वृत स्यामह चे— न्न स्यादालस्यदोष सकरुणमथवा कोऽनुकम्प्येषु कोप।।

महावीरचरितम् ५/४४-४

२ वही

<sup>3</sup> वही ५/४५

रावण शत्रु—आक्रमण विषयक मन्दोदरी की सूचना का उपहास करता है — 'कथ रिपुस्तत्प— क्षस्तदिभयोगश्चेत्यश्रुत श्राव्यते देव्या'। वह भगवान् शिव को स्वमस्तक अर्पित कर साहस का परिचय दे चुका है — 'साहिसकेनेति वदन्त्या देव्या विस्मृतप्रायम्। मत्साहसे तु'।

> उत्पुष्यद्गलधमनिस्फुटप्रसर्पत्प्रत्यग्रक्षतजझरीनिवृत्तपाद्य । हर्षाश्रुप्रचुरमधुस्मितस्फुटश्रीवक्त्राब्जार्चितचरण शिव प्रमाणम्।।

उपर्युक्त स्थलो पर कवि ने युद्धादिक अनुभावो धृति, प्रहर्ष, गर्व आदि सञ्चारी भावो की सुन्दर प्रस्तुति की है।

लक्ष्मण के आक्रमण से रावण एव मेघनाद क़ुद्ध हो जाते हैं, रावण शतघ्नी—प्रहार से लक्ष्मण को आहत कर देता है, राम का हृदय वात्सल्यप्रेमवशात् द्रवीभूत हो जाता है, सम्प्रति त्रिपुरासुरनाशक शिव की भाँति राम कुम्भकर्ण को बाणो से आच्छादित कर उसकी सेना को भस्मसात् करते हुए लक्ष्मण के निकट पहुँचते हैं —

पुरा जेता पूर्वं त्रिपुरविजये यामुदवह— त्स्थिति तामेवाय रघुपतिवृषाश्रित्य वपुषा। क्षणाद्रक्षोनाथानुजिमषुभिराच्छिद्य कणश— श्चम् भरमीकृत्याप्यनुजमभियात्युत्सुकतम।।

यहाँ राम वीर रस के आश्रय हैं, कुम्भकर्ण आलम्बन तथा प्रताप, सत्त्वादिक उद्दीपन विभाव हैं, युद्धादिक अनुभाव, धृति आदि व्यभिचारी भाव हैं।

इस प्रकार किव ने प्राय समस्त अको मे वीररसानुकूल प्रसगो की अवतारणा की है। रौद्र रस

रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध मात्सर्य एव शत्रुकृत अपकारादिक से उद्भूत होता हैं, इसका आलम्बन विभाव शत्रु होता है तथा उसकी चेष्टाये उद्दीपन विभाव। इसका वर्ण रक्त है एव देवता

१ महावीरचरितम् ६/१०-११

२ वही ६/१४

३ वही ६/४६

४ क्रोघो मत्सरवैरिवैकृतमयै पोषोऽस्य रौद्रोऽनुज । –दशरूपक ४/७४ का प्रथमार्घ

आरा पार क्रिक्य तच्चेष्टोद्वीपन मतम्।। –साहित्यदर्पण ३/२२७ का उत्तरार्ध

रुद्र। यह मुख्य रूप से मुष्टिप्रहार, भूपातन, शरीर-विदारण, युद्ध, सम्भ्रम आदि से उद्दीप्त होता है। शिक्षोभ उत्पन्न होना, भूभग, ओष्ठनिदर्शन, मुख रक्तवर्ण होना आदि इसके मानसिक अनुभाव तथा शस्त्र उठाना, आत्मश्लाघा, भूमि पर पादप्रहार आदि आगिक, वाचिक अनुभाव एव सात्त्विक भाव होते हैं।

तृतीय अक मे परशुराम-शतानन्द-सवाद मे रौद्र रस की सुन्दर अभिव्यञ्जना हुयी है। रामवधार्थ कृतसकल्प परशुराम एव कर्त्तव्यपरायण पुरोहित शतानन्द का सवाद द्रष्टव्य है –

शतानन्द आ शक्तिरस्ति कस्य वा विदेहराजन्यस्य राजर्षेर्याज्यस्य मे प्रेयसश्छायामप्य— वस्कन्दितुम्, कि पुनर्जामातरम्।

परशुराम गौतम । त्वयेव बहुभि क्षित्त्रियपुरोहितैर्ब्रह्मतेजसा स्फुरितमासीत्। किन्तु प्राकृतानि तेजास्यप्राकृते ज्योतिषि शाम्यन्ति।

यहाँ शतानन्द रौद्र रस के आश्रय हैं, परशुराम आलम्बन हैं, आक्षेप करना, कटूक्तियो का प्रयोग करना उद्दीपन विभाव है। परस्पर आक्षेप, क्रूरदृष्टिपात, तर्जन, आत्मश्लाघा आदि अनुभाव हैं तथा अमर्ष, गर्व, उग्रता आदि व्यभिचारी भाव हैं।

परशुराम की कटूक्तियों से उद्विग्न होकर जनक वृद्धावस्था में भी कार्मुकप्रयोगार्थ तत्पर होते हैं, परशुराम उन्हें अहकारी, वृद्ध आदि कहकर व्यग्य करते हैं — (सरोषहासाक्षेपम्) किमात्थ। भो भो धनुर्धनुरिति। अहो आश्चर्यम्।

क्षत्त्रालोकक्षुभितहुतभुक्प्रस्फुलिगाद्दृहास हाय पश्यन्नपि रिपुशिर शाणशात कुठारम्। दत्तोत्सेक प्रलपति मया याज्ञवल्क्यानुरोधा— न्मिथ्याध्मात किमपि जरसा जर्जर क्षत्त्रबन्धु।।

मुष्टिप्रहारपातनविकृतच्छेदावदारणैश्चैव।
 सग्रामसभ्रमाद्यैरस्योद्दीिप्तर्भवेत् प्रौढा।। —साहित्यदर्पण ३/२२८

२ क्षोभ स्वाधरदशकम्पभृकुटिस्वेदारस्य रागैर्युत । श्राह्मेक्टफ्टम क्लिथनासधरणीघातप्रतिज्ञाग्रहेस्त्रामर्षमदौ स्मृतिश्चपलता सूयौग्रचवेगादय ।। —दशरूपक ४/७४

३ महावीरचरितम् ३/१५-१६

४ वही ३/१८-१६

प् वही ३/२८

प्रस्तुत पद्य मे परशुराम रौद्र रस के आश्रय हैं, जनक आलम्बन तथा उनका शस्त्र ग्रहण कर युद्धार्थ तत्पर होना उद्दीपन विभाव है। क्रूरदृष्टि शस्त्रस्मरण, परशुराम द्वारा उपहास आदि अनुभाव हैं तथा आक्षेप उग्रता, आवेग, अमर्ष आदि व्यभिचारी भाव हैं।

दशरथादिक द्वारा तिरस्कृत होकर परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुँच जाता है। उनका अन्तर्निगूढ कोपानल विस्फुरित होना चाहता है वह क्षत्रियसहाररूपी महाप्रलय उपस्थित करना चाहते हैं —

निकार प्राप्तोऽय ज्वलित परशुर्मन्युरिव में पृथिव्या राजानो दशरथबले सन्त्युपगता । पुनर्द्वाविशोऽपि प्रकुपितकृतान्तोत्सवकर— श्चिरात्सत्त्रस्यास्तु प्रलय इव घोर परिमर ।।

यहाँ परशुराम आश्रय हैं, दशरथादिक आलम्बन हैं तथा विसष्ठादिक द्वारा तिरस्कार उद्दीपन विभाव है। परशुराम का क्रोधित हो युद्धार्थ उद्यत होना अनुभाव तथा अमर्ष, आवेग, उग्रता आदि सञ्चारी भाव हैं।

परशुराम के व्यग्यात्मक वचन, राम के प्रति दुराग्रह आदि से उद्विग्न होकर विश्वामित्र शापोदक एव चाप का अन्वेषण करते हैं — अरे जामदग्न्य । अब्रह्मवर्चसमिव भ्रशितशस्त्रसामर्थ्यमिव जीवलोक मन्यसे।

> आतस्त्वा प्रति कोपनस्य तरल शापोदक दक्षिण प्राक्सस्कारवशेन चापमितर पाणिर्ममान्विष्यति।

प्रस्तुत स्थल मे परशुराम आलम्बन हैं तथा उनकी क्षित्रियसहार एव रामवध विषयक घोषणा उद्दीपन विभाव है। विश्वामित्र का उत्तेजित हो शापोद्यत होना, शस्त्रान्वेषण आदि अनुभाव तथा अमर्ष, आवेग आदि सञ्चारी भाव हैं।

परशुराम प्रतिक्रियास्वरूप विश्वामित्र के ब्रह्मतेज को उग्र तपस्या से दग्ध करना चाहते हैं अथवा परशु—प्रयोग — 'ननु भो कौशिक ।

<sup>9</sup> महावीरचरितम् ३/४**९** 

२ वही ३/४३

त्व ब्रह्मवर्चसधनो यदि वर्तमानो यद्वा स्वजातिसमयेन धनुर्धर स्या । उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि पक्षान्तरे च सदृश परशु करोतु।।

यहाँ विश्वामित्र आलम्बन तथा उनका शाप एव धनुर्प्रयोगार्थ तत्पर होना उद्दीपन विभाव है। परशुराम का तप प्रभाव—प्रदर्शन, कुठारप्रयोगविषयक आत्मप्रशसा अनुभाव तथा अमर्ष, आवेग, चपलता आदि सञ्चारी भाव हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तृतीय अक मे परस्पर रोषपूर्ण सवाद, दोष-दर्शन, आक्षेप आदि द्वारा स्थायी भाव 'क्रोध' सर्वत्र उद्दीप्त हुआ है, अतएव रौद्र रस की निष्पत्ति हुयी है।

### बीभत्स रस

'जुगुप्सा' नामक स्थायी भाव का परिपोष 'बीभत्स' रस कहा जाता है। इसके तीन मानस अनुभाव हैं — उद्वेग, क्षोभण एव शुद्ध घृणा। कीडे, दुर्गन्ध, वमनादिक विभावों से उद्वेगी बीभत्स होता है, रुधिर, अतिडियाँ, अस्थि, वसा, मासादिक विभावों से क्षोभण बीभत्स तथा जघन, स्तनादिक के प्रति वैरस्य से शुद्ध बीभत्स होता है। इसका वर्ण नील एव देवता महाकाल हैं। दुर्गन्धमय मास, रक्त, मेद (चर्बी) आदि इसके आलम्बन हैं तथा मासादिक में कीडा पडना आदि उद्दीपन विभाव हैं। नेत्र सकोचन, आस्यवलन आदि अनुभाव तथा आवेग, व्याधि, शका आदि सञ्चारी भाव होते हैं।

गुरु विश्वामित्र की आज्ञा शिरोधार्य कर राम ताटका का सहार करते हैं, तीक्ष्ण बाण के प्रहार से उसका मर्मस्थल विदीर्ण हो जाता है, अग विशीर्ण होने लगते हैं, नासिका से रक्तस्राव होता है, अन्त मे वह मर जाती है। लक्ष्मण ताटका की मरणासन्नावस्था का वर्णन करते हैं —

<sup>।</sup> महावीरचरितम् ३/४४

२ बीभत्स कृमिपूतिगन्धिवमथुप्रायैर्जुगुप्सैकभू— रुद्वेगी रुधिरान्त्रकीकसवसामासादिभि क्षोमण । वैरक्कर रक्षकान्त्रकार्यन्तु घृणाशुद्धोऽनुभावैर्वृतो। —दशरूपक ४/७३

नीलवर्णो महाकालदैवतोऽयमुदाहृत ।।
 दुर्गन्धमासरुधिरमेदास्यालम्बन मतम्।
 तत्रेव कृमिपाताद्यमुद्दीपनमुदाहृतम्।। —साहित्यदर्पण ३/२३६-४०

<sup>(</sup>क) ि ष्ठीवनास्यवलननेत्रसकोचनादय । अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्युर्व्यभिचारिण ।। मोहोऽपस्मार आवेगो व्याधिश्च मरणादय । —वही ३/२४१—४२

<sup>(</sup>ख) राह ११ मिरिक्रिया हो । न्दशरूपक ४/७३

हन्मर्मभेदिपतदुत्कटककपत्त्रसवेगतत्क्षणकृतस्फुटदगभगा। नासाकुटीरकुहरद्वयतुल्यनिर्यदुद्बुद्बुदध्वनदसृक्प्रसरा मृतैव।।

यहाँ ताटका आलम्बन तथा अगविदीर्णन, रक्तस्राव आदि उद्दीपन विभाव हैं। मरण, आवेग आदि से परिपुष्ट यह 'क्षोभण बीभत्स' का उदाहरण है।

परिव्राजक वेष मे आगत सीता को हठात् रथारूढ कर प्रस्थित रावण के वश, तप, दुराचार आदि का जटायु प्रत्याख्यान करता है, रावण के ध्यान न देने पर वह अग—विदारण का निश्चय करता है — मैं अपनी चोच से तुम्हारे मस्तक एव अगो को क्षत—विक्षत कर देता हूँ, फलस्वरूप अन्त्र, त्वचा प्लीहा, यकृत् पृथक्—पृथक् हो जायेंगे उनसे उष्ण रक्तस्राव, एव अन्त्रमाला निसृत होगी अवशिष्ट अगो को नख से विदीर्ण कर दूँगा — 'कथमवज्ञया न श्रृणोतीव। आ दुरात्मन् राक्षसापसद! तिष्ठ तिष्ठ।

तुण्डप्रोत शिरकरोटिविवराकृष्टस्फुरत्त्वग्वसा— क्लोमप्लीहयकृद्द्वुतोष्णरुधिरस्नाय्वान्त्रमालस्य ते। अत्युग्रक्रकचप्रचण्डनखरोत्कर्तक्वणत्कीकसै— रगै खण्डितकधराधमनिभि श्येनीसुतस्तृप्यतु।।

प्रस्तुत पद्य मे रावण आलम्बन रक्तस्राव आदि उद्दीपन विभाव हैं आवेग आदि सञ्चारी भावो से परिपुष्ट 'क्षोभण बीभत्स' सामाजिको को बीभत्स रस की चर्वणा करा रहा है।

राम से आदिष्ट हो लक्ष्मण श्रमणारक्षार्थ राक्षस दनुकबन्ध का वध करते हैं, तदनन्तर कबन्ध का रक्तरञ्जित शरीर भयावह प्रतीत होता है, लक्ष्मणोक्ति द्रष्टव्य है— रुधिरस्राव हो रहा है, त्वचा एव मास पृथक हो रहे हैं, मेदा नष्ट हो रहे हैं —

सौहित्यात्पृथव क्वथन्ति रुधिरोत्सेकाश्चमत्कारिण— ष्ट्रजारोज्जब्दुज्जर जिन नलकास्त्वड्मासविस्रसनात्। उत्सर्पन्त्यथ मेदसा विलयनादुद्बुद्बुदा वीचय— श्चित्र चित्रमुदेति कोऽप्ययमितो दिव्य श्मशानानलात्।।

१ महावीरचरितम् १/३६

२ वही ५/१६

<sup>3</sup> वही ५/३३

यहाँ कबन्ध आलम्बन, रक्तस्राव, अगो का पृथक्—पृथक् होना आदि उद्दीपन विभाव हैं। शकादिक व्यभिचारी भाव हैं।

षष्ठ अक मे युद्ध-स्थल-वर्णन बीमत्स रस का आस्वाद कराता है, जहाँ वीरो के क्षत-विक्षत अगो से पृथ्वी आच्छादित है, मार्ग दुर्गम हो गया है, रुधिरसिक्त नवमासमक्षणलोभी गृध्र भ्रमण कर रहे हैं, उनकी पक्षच्छाया से आतपनिवारण हो रहा है -

> प्रासप्रोतप्रवीरोल्बणरुधिरपरामृष्टबुक्काजिघत्सा— धावद्गृध्राधिराजाप्रतिमतनुरुहच्छायया वारितोष्णा । विश्राम्यन्ति क्षणार्धं प्रधनपरिसरेष्वेव मुक्ताभियोगा वीरा शस्त्रप्रहारव्रणभररुधिरोदगारदिग्धाखिलागा ।।

प्रस्तुत स्थल मे वीरगण आलम्बन विभाव हैं, अगविदीर्णन, रक्तस्राव, मासमक्षणादिक उद्दीपन विभाव हैं। शत्रुओ का छिपना, विश्राम करना आदि अनुभाव तथा आवेग, मृत्यु आदि व्यभिचारी भाव हैं।

### श्रुगार रस

रमणीक देश, कला, काल, वेष तथा भोगादिक उद्दीपन विभावों से परस्पर अनुरक्त, युवा स्त्री एव पुरुष का प्रमोद 'रित' नामक स्थायी भाव कहा जाता है, वह मधुर अग—चेष्टाओं से पुष्ट हो श्रृगार रस कहलाता है। उग्रता, मरण, आलस्य एव जुगुप्सा श्रृगार में त्याज्य हैं, इनके अतिरिक्त अन्य सकल व्यभिचारी भाव श्रृगार का परिपोष करते हैं। इसका स्थायी भाव रित, वर्ण श्याम तथा देव विष्णु हैं।

आचार्य धनञ्जय के अनुसार शृगार रस के तीन प्रकार हैं — अयोग, विप्रयोग एव सम्भोग। अन्य आचार्यों ने सम्भोग एव विप्रलम्भ दो भेद प्रतिपादित किया है। जहाँ माता एव पिता के अधीन होने के कारण अथवा दैववशात् नायक—नायिका का समागम नहीं हो पाता है, उसे अयोग शृगार

महावीरचरितम् ६/३३

२ रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवनै ।। प्रमोदात्मा रति सैव यूनोरन्योन्यरक्तयो । प्रहृष्यमाणा श्रृगारोमधुरागविचेष्टितै ।। –दशरूपक ४/४७–४८

त्यक्त्वौग्रचमरणालस्यजुगुप्साव्यभिचारिण ।
 स्थायिभावो रति श्यामवर्णोऽय विष्णुदैवत ।। — प्रार्ट्टिन्यर्क्षण ३/१८६

४ अयोगो विप्रयोगश्च सम्भोगश्चेति स त्रिधा।। -दशरूपक ४/५०

कहते हैं। अयोग श्रृगार की दश अवस्थाये होती हैं — अभिलाष, चिन्तन, स्मृति गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, सज्वर, जडता एव मरण। प्रगाढ अनुराग वाले नायक एव नायिका के पृथक् होने पर विप्रयोग श्रृगार की स्थिति होती है। इसके दो भेद हैं (१) मान विप्रयोग तथा (२) प्रवास विप्रयोग। प्रियकृत अपराधवशात् नायिका का मान कर अवस्थित रहना मान विप्रयोग है। यह दो प्रकार का होता है — प्रणयमान एव ईर्ष्यामान। (३) कार्यवशात् सम्भ्रम अथवा शापवश नायक—नायिका का मिन्न—भिन्न देश मे रहना प्रवास है। यह भूत, वर्तमान एव भविष्य मे घटित होने के कारण तीन प्रकार का होता है।

सम्भोग श्रृगार आनन्दपूर्ण अवस्था है, इसमे नायक—नायिका अनुकूल होकर परस्पर दर्शन, स्पर्श आदि का उपभोग करते हैं। आचार्य धनञ्जय, धनिक प्रभृति ने विप्रलम्भ पद का परिहार किया है। इसका मूलभूत कारण है कि विप्रलम्भ पद का मुख्यार्थ है — वञ्चना। नायिका को सकेत देकर नायक का समय पर न पहुँचना, परनायिका के पास गमन वञ्चना है। अतएव विशेष प्रकार का अयोग तथा विप्रयोग ही विप्रलम्भ है, अयोग एव विप्रयोग सामान्य के लिये विप्रलम्भ पद का प्रयोग औपचारिक होगा, मुख्य नहीं। मुख्य अर्थ के सम्भव होने पर औपचारिकार्थ मे पद—प्रयोग दोषपूर्ण है, अतएव दोषनिवारणार्थ धनञ्जय ने 'विप्रलम्भ' पद प्रयुक्त नहीं किया है। भावप्रकाशनकार ने भी इसका समर्थन किया है। किन्तु आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र ने 'विप्रलम्भ' पद ही प्रयुक्त किया है।

तत्रायोगोऽनुरागेऽपि नवयोरेकचित्तयो ।।
 पारतन्त्र्येण दैवाद्वा विप्रकर्षादसगम । –दशरूपक ४/५०–५१

दशावस्थः स तत्रादाविभलाषोऽथ चिन्तनम्।।
 स्मृतिर्गुणकथोद्वेगप्रलापोन्मादसञ्चरा।
 जडता मरण चेति दुरवस्थ यथोत्तरम्।। –वही ४/५१–५२

विप्रयोगस्तु विश्लेषो रूढविस्रम्भयोर्द्विघा।।
 मानप्रवासभेदेन, मानोऽपि प्रणयेर्घयो।
 तत्र प्रणयमान स्यात्कोपावसितयोर्द्वयो।। –वही ४/५७-५८

४ कार्यत सम्प्रमाच्छापात्प्रवासो भिन्नदेशता।। -वही ४/६४

५ स च भावी भवन् भूतस्त्रिधाद्यो बुद्धिपूर्वक ।। -वही ४/६५

अनुकूलौनिषेवेते यत्रान्योन्य विलासिनौ।
 दर्शनस्पर्शनादीनि स सभोगो मुदान्वित ।। – वही ४/६६

अयोगविप्रयोगविशेषत्वाद्विप्रलम्भस्यैतत्सामान्याभिधायित्वेन विप्रलम्भशब्द उपचरितवृत्तिर्मा भूदिति न प्रयुक्त तथा
 हि—दत्त्वा सकेतमप्राप्तेऽवध्यतिक्रमे साध्येन नायिकान्तरानुसरणाच्च विप्रलम्भशब्दस्य मुख्यप्रयोगो वञ्चनार्थत्वात्।
 वही ४/५० अवलोक

द वियोगायोगसम्भोगै श्रृगारो भिद्यते त्रिघा। —शारदातनय का भावप्रकाशन पृ० १२०

६ परस्परानुरक्तयोरपि विलासिनो पारतन्त्र्यादेरघटन चित्तविश्लेषो वा विप्रलम्म । -नाद्यदर्पण ३/१० वृत्तिभाग

प्रकृत रूपक मे राम-सीता, लक्ष्मण-उर्मिला का पूर्वानुराग उपनिबद्ध है। विश्वामित्र के सिद्धाश्रम मे रामादिक यज्ञावसर पर समुपस्थित होते हैं। सीता तथा उर्मिला क्रमश राम एव लक्ष्मण को देखकर प्रभावित होती हैं – 'सौम्यदर्शनौ खल्वेतौ'। यज्ञभूमि मे उत्पत्ति, ब्रह्मज्ञ राजर्षि पिता जनक, प्रसन्नचित्त उज्ज्वल मूर्ति आदि गुणो से समन्वित सीता के प्रति राम आसक्त हो जाते हैं –

उत्पत्तिर्देवयजनाद् ब्रह्मवादी नृप पिता। सुप्रसन्नोज्ज्वला मूर्तिरस्या स्नेह करोति मे।।

यहाँ अयोग श्रृगार की 'गुणकथन' नामक अवस्था है।

इसी मध्य राम तथा लक्ष्मण के हृदय में सीता एवं उर्मिला के प्रति क्रमश 'चक्षुराग' उत्पन्न होता है — 'तित्किमियममृत्यार्विदिव में चक्षुराप्याययित'।

सीता एव उर्मिला के मन में 'चक्षुराग' अथवा 'नयनप्रीति का उदय होता है — 'किमिति सज्जतेऽस्मिल्लोचनानन्दे में दृष्टि'।" ताटकावधार्थ राम को नियुक्त करने पर सीता भयविह्वल हो उठती हैं — 'हा धिक् हा धिक्। एष एवात्र नियुक्त'। 'स्त्री ताटका के प्रति राम की विचिकित्सा देखकर सीता प्रशसा करती हैं — 'अन्यतोमुख एवास्य चित्तभेद'। 'ताटका—वध के अनन्तर 'प्रिय न प्रिय न'" — उक्ति से सीतानुराग की पुष्टि होती है।

उपर्युक्त स्थल मे राम-सीता, लक्ष्मण-उर्मिला आलम्बन हैं, सौम्य व्यक्तित्व, वशादिक-परिज्ञान आदि उद्दीपन विभाव हैं। विस्मय, आनन्द आदि अनुभाव तथा हर्ष, चिन्ता, औत्सुक्य आदि सञ्चारी भावों से परिपृष्ट 'रति' स्थायी अभिव्यक्त होकर श्रृगार रस की चर्वणा करा रहा है।

द्वितीय अक मे परशुराम रामान्वेषण करते हुए अव्याहत गति से कन्यान्त पुर मे प्रविष्ट होते हैं। राम परशुराम-समागम हेतु इच्छुक हैं। सीता मुग्धानायिकोचित लज्जा का परित्याग कर राम को

१ महावीरचरितम् १/१८-१६

२ वही १/२१

३ वही १/२५-२६

४ वही १/२८-२६

प् वही १/३६-३७

६ वही

७ वही १/३६-४०

रोकने का प्रयत्न करती हैं — 'तेन हि त्वरमाणा सम्भावयेम वेगप्रस्थितमार्यपुत्रम्'।' सीतावबोधनार्थ राम सखियों से आग्रह करते हैं — (सप्रेमानुकम्प परिवृत्य) कातरेयमत्रभवतीभिरेव पर्यवस्थापयितव्या।' राम के त्रिलोक—विजय आदि का स्मरण करा कर सखियों सीता को आश्वस्त करना चाहती हैं — सखि । ससुरासुरसमस्तत्रैलोक्यमगल तुगजयलक्ष्मीलाञ्छितमीषद्विभ्रमविस्त्रस्तनेत्र कुवलयशोभा— विह द्वार पुष्ट शिकारिक को इसभ्रमा सर्वदास्मत्पुरतो वर्णयसि। तिन्किमिति विजयाभिमुखे कुमार उत्किम्पतासि।

उपर्युक्त स्थलो पर सीता का राम के प्रति प्रगाढ अनुराग प्रकट होता है। यहाँ चिन्ता, त्रास, व्रीडा, वेग, गर्व आदि सञ्चारी भावो की पुष्टि हुयी है।

प्रवास विप्रयोग श्रृगार सीताहरण के प्रसग में दृष्टिगत होता है। सीताहरण के अनन्तर राम मर्माहत हो जाते हैं, मन अन्धकार में डूब जाता है, लज्जानुभूति होती है। अन्तर्निगूढ कोपानल उन्हें दग्ध कर रहा है —

> न्यक्कारो हृदि वज्रकील इव मे तीव्र परिस्पन्दते घोरान्धे तमसीव मज्जित मन समीलित लज्जया। मर्माणीव पुनिष्ठजनित करुणा सीता वराकीं प्रति।।

राम सीता के वचनश्रवण, प्रत्यक्षदर्शन हेतु व्याकुल हो विलाप करते हैं -

प्रिये हा हा क्वासि प्रिकर मधुरा वाचमथवा पराभूतैरित्थ विलप त्याने प्रेक्टेप्यसुलभ । अनिन्द्य पौलस्त्यो व्रजति परिवादो मिय पुन— र्यतो वैरे रूढे बहुगुणमनेन प्रतिकृतम्।।

श्रमणा उन्हे रावण द्वारा सीताहरण के समय विभीषण को अनुसूया नामांकित उत्तरीय वस्त्र की प्राप्ति विषयक सूचना देती है, राम मूर्चिछत हो जाते हैं — 'हा प्रिये । मटप्प्रप्रगादक्षिक । क्विक्ताहर्मुन्त्र । (इति सवरण नाटयित)'।

महावीरचरितम् २/२०-२१

२ वही

३ वही

४ वही ५्/२२

प् वही ५/२८

६ वही ५/३०-३१

उपर्युक्त स्थलो पर सीता आलम्बन हैं, सीता—विरह सस्मरण, रावण द्वारा हरण, अनुसूया नामक उत्तरीय वस्त्र विषयक सूचना आदि उद्दीपन विभाव हैं। राम का विलाप, स्वदोषान्वेषण, निश्चैतन्य भाव आदि अनुभाव हैं, जडता, चिन्ता, स्मृति, मोह आदि व्यभिचारी भावो से परिपुष्ट 'रित स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर विप्रयोग श्रृगार की चर्वणा कर रहा है।

#### करुण रस .

इष्टनाश एव अनिष्टप्राप्ति से उद्भूत 'शोक' करुण रस का स्थायी भाव है, निश्वास, उच्छ्वास, रुदन, स्तम्भ, प्रलापादिक अनुभाव तथा निद्रा, अपस्मार, दैन्य, व्याधि, मरण, आलस्य, सम्प्रम, विषाद, जडता, उन्माद, चिन्तादिक व्यभिचारी भाव हैं।

करुण एव विप्रलम्भ श्रृगार मे अन्तर विचारणीय है, करुण रस मे नायक—नायिका मे से किसी एक के निधन पर निश्वास, रुदन, स्तम्भ, प्रलापादिक अनुभाव होते हैं, नायक—नायिका के अतिरिक्त माता—पिता, भ्राता, भिगनी, पुत्र, दुहिता आदि भी 'शोक' के आलम्बन होते हैं, नायक—नायिका मे से किसी एक की मृत्यु होने पर ही करुण रस की स्थिति हो सकती है, किन्तु पुत्रादिक के आलम्बन होने पर मृत्यु अपरिहार्य नहीं है, इसके बिना भी सामाजिक को करुण रस की चर्वणा होती है। विप्रलम्भ श्रृगार मे निश्वासादिक अनुभाव होते हैं, इसमे नायक—नायिका वियुक्त होते हैं किन्तु जीवित रहते हैं।

पुत्रादिक के आलम्बन होने पर उनकी मृत्यु, वियोग, प्राणसकट आदि समस्त स्थितियो में करुण रस का आस्वाद होता है।

दूत सर्वमाय ताटकावध से उद्विग्न होकर सोचता है, स्वजन-वियोग कष्टप्रद है, वार्द्धक्यवशात् मैं विवश हूँ, यह रावण-पराभव का ससूचक है - 'भो आर्ये ताटके । कि हि नामैतत् । अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि, ग्रावाण प्लवन्ते।

इष्टनाशादनिष्टाप्तौ शोकात्मा करुणोऽनुतम्
 नि श्वासोच्छ्वासरुदितस्तम्भप्रलिपतादय ।
 स्वापापस्मारदैन्याधिमरणालस्यसम्भ्रमा
 विषादन्द्रजोद्धालिद्धाल। व्यभिचारिण ।। –दशरूपक ४/८१–८२

२ पुनाविद्रशोध-मरणादिजन्मा वैक्लव्याख्यश्चित्तवृत्तिविशेष शोक । स्त्रीपुसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशाया वैक्लव्यपोषिताया रतेरेव प्राधान्याच्छृगारो विप्रलम्माख्यो रस वैक्लव्य तु सचारिमात्रम्। मृतत्त्वज्ञानदशाया तु रतिपोषितस्य नैदान्द्रव्दर्शोतं करुण एव। –रसगगाधर पृ० १४१–४२

नन्वद्य राक्षसपते स्खलित प्रताप प्राप्तोद्भुत परिभवोऽद्य मनुष्यपोतात्। दृष्ट स्थितेन च मया स्वजनप्रमारो दैन्य जरा च निरुणद्धि कथ करोमि।।

यहाँ सर्वमाय आश्रय है, ताटका आलम्बन है, ताटका के शरीर का जलप्लावन, रावण— यश समाप्ति विषयक शका आदि उद्दीपन विभाव हैं, रुदन आदि अनुभाव, दैन्य विषादादिक सञ्चारी भाव हैं।

माल्यवान् राक्षसकुल मे व्याप्त फूट पर विचार करता है। अन्तत खरदूषण प्रभृति के विनाश की सकल्पना कर विलाप करता है —

> हा वत्सा खरदूषणत्रिशिरसो वध्या स्थ पापस्य मे हा हा वत्सविभीषण त्वमिप मे कार्येण हेय स्थित। हा मद्वत्सल वत्स रावण महत्पश्यामि ते सकट वत्से केकिस हा हतासि निचरात्त्रीन्पुत्रकान्द्रक्ष्यसि।।

प्रस्तुत पद्य मे खरदूषण, विभीषण, रावण प्रभृति आलम्बन, राक्षसवर्ग का सकटग्रस्त होना उद्दीपन विभाव है। माल्यवान् का विलाप करना अनुभाव, अपस्मार, चिन्तादिक व्यभिचारी भावो से पुष्ट होकर 'शोक' स्थायी भाव 'करुण रस' का आस्वाद करा रहा है।

रामादिक का वनगमन विचार कर दशरथ मूर्च्छित हो जाते हैं, चैतन्य होकर वह राम को देखना चाहते हैं, जन्मत्त हो विलाप करते हैं — (जच्छ्वस्य) वत्स रामचन्द्र । न गन्तव्य न गन्तव्यम्।

प्राणा प्रयान्ति परितस्तमसावृतोऽस्मि मर्मच्छिदो मम रुज प्रसरन्त्यपूर्वा । अक्ष्णोमुखेन्दुमुपधेहि गिर च देहि हा पुत्र मय्यकरुण सहसैव मा भू ।।

यहाँ दशरथ करुण रस के आश्रय हैं। राम आलम्बन, उनका वनगमनार्थ निश्चय उद्दीपन विभाव है। यह उच्छ्वास, प्रलाप आदि अनुभावों से अनुभावित तथा मोह, उन्माद आदि सञ्चारी भावों से पुष्ट है।

वाली-वध के अनन्तर नील प्रभृति वानरगण विलाप करते हैं -

१ महावीरचरितम् १/४०

२ वही ४/११

३ वही ४/५५

हा वीर हा मघवनन्दन मन्दराद्रिनिष्कम्पसार जगदप्रतिमल्लवीर। उद्दर्पदुन्दुभिनिशुम्भपटुप्रचण्डदोर्दण्डमण्डल गतोऽसि हहा हता स्म।।

यहाँ वाली आलम्बन है तथा वाली की मृत्यु उद्दीपन विभाव। रुदन विलापादिक अनुभाव तथा मरण, विषादादिक सञ्चारी भावों से परिपुष्ट शोक' स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर करुण रस की चर्वणा करा रहा है।

रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद प्रभृति की मृत्यु होने पर अधिष्ठातृ देवता लका विलाप करती हैं — (साक्रोशम्) हा महाराज दशकन्धर । त्रैलोक्यवीरलक्ष्मीप्रतिग्रहदुर्लित । हा सकलराक्षसलोकप्रतिपालन समर्थदुभुजदण्ड । हा पशुपतिपादयुगलार्चनोपयुज्यमानमुग्धमुखपुण्डरीक । हा केकसीपुत्रतिलक । हा बन्धुजनवत्सल । कुत्र मया त्व प्रेक्षितव्य । हा कुमार कुम्भकर्ण । हा वत्स मेघनाद । कुत्रासि ? देहि मे प्रतिवचनम्। (परितो विलोक्य) कथ कोऽपि न मन्त्रयते ? (ऊर्ध्वमवलोक्य) हा दुष्टदैवदुर्विलसित । कस्मादेव परिणतमसि ? अथवा कोऽत्र भवत उपालम्म । आत्मन एव दुश्चरितमेतद्विपरिणमित । (इति सानुकाश रोदिति)'।

प्रस्तुत स्थल मे लका आश्रय हैं, राक्षसगण आलम्बन, रावणादिक का वध उद्दीपन विभाव है, रुदन, प्रलापादिक अनुभाव तथा मरण, अपस्मार, विषाद आदि व्यभिचारी भाव हैं।

## अद्भुत रस

अद्भुत रस का स्थायी भाव 'विस्मय', वर्ण पीत तथा देवता गन्धर्व हैं। इसका आलम्बन अलौकिक वस्तु तथा उसकी गुणाशसा उद्दीपन विभाव हैं, साधुवाद, स्वेद, अश्रु, कम्पन, गद्गद् होना, स्तम्भ, रोमाञ्च, सम्प्रम, नेत्रविकासादिक अनुभाव हैं तथा हर्ष, आवेग, धृति, वितर्क, सम्प्रम आदि सञ्चारी भावों से इसकी पुष्टि होती है।

महावीरचरितम् ५/६१

२ वही ७/०-१

अद्मुतो विस्मयस्थायिमावो गन्धर्वदैवत ।।
 पीतवर्णो वस्तु लोकातिगमालम्बन मतम्।
 गुणाना तस्य महिमा भवेदुद्दीपन पुन ।। –साहित्यदर्पण ३/२४२–४३

४ स्तम्म स्वेदोऽथ रोमाञ्चगद्गद्स्वरसभ्रमा ।
 तथा नेत्रविकासाद्या अनुभावा प्रकीर्तिता । ।
 वितक्विगसभ्रान्तिहर्षाद्या व्यभिचारिण । –वही ३/२४३–४४

दिव्यास्त्र—प्रकाशन के अनन्तर दिशाये पीतवर्ण हैं, दिन पीला हो गया है, आकाश विद्युन्मय है सूर्य—रिश्म से भी तीक्ष्ण होने के कारण नेत्रों को चकाचौंध कर रहा है —

झटित्येवोत्तप्तद्रुतकनकसिक्ता इव दिश पिशगत्वात्सध्यान्तरित इव निर्भाति दिवस । ज्वलत्केतुव्रातस्थगितमिव दिव्यास्त्रनिचित नभो नैरन्तर्यप्रचलितति डित्पिञ्जरिमव।।

अपि च

तेजोभिर्दिशि दिशि विश्वत प्रदीप्तैरादित्यद्युतिमपविध्य विस्फुरद्रि । पर्यायत्वरितगृहीतविप्रमुक्त सामर्थ्यं रहयति नायनो मयूख ।।

प्रस्तुत स्थल मे दिव्यास्त्र आलम्बन हैं, दिशाओं का पीतवर्ण होना, सान्ध्यराग से युक्त दिन, विद्युत्पूर्ण नभ, नेत्र पर प्रभाव आदि उद्दीपन विभाव हैं रोमाञ्च, नेत्र—विकास आदि अनुभाव तथा हर्ष सम्प्रम आदि से परिपुष्ट 'विस्मय' स्थायी भाव चर्वित होकर अद्भुत रस का आस्वाद करा रहा है।

शिवधनुर्भंग होते ही राजा कुशध्वज आश्चर्यचिकत रह जाते हैं — (साद्भुतम्) भग्न च तत्। धनुष्टकार को लक्ष्मण राम के बालचरित की भूमिका मानते हैं, सम्प्रति यह टकार—ध्विन शान्त नहीं हो रही है —

> दोर्दण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुर्दण्डावभगोद्यत— ष्टकारध्वनिरार्यबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम । द्राक्पर्यस्तकपालसपुटमितब्रह्माण्डभाण्डोदर— भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ।।

यहाँ राम आलम्बन तथा टकार—ध्विन उद्दीपन विभाव है, साधुवाद आदि अनुभाव तथा हर्ष आवेग आदि सञ्चारी भाव हैं।

राम से युद्ध करने हेतु वाली वेगपूर्वक आता है, पीतवर्ण शरीर मे स्वर्णमाला धारण किये हुए वह सान्ध्यरागयुक्त, पर्वतोपम, नभ मे सीमन्तरेखासदृश रेखा चिहित कर रहा है, श्रमणा रामादिक का ध्यान आकृष्ट करती है — देव । पश्य पश्य।

भ महावीरचरितम् १/४३

२ वही १/४४

३ वही १/५३

४ वही १/५४

बिभ्राणश्चारुचामीकरकमलमय दाम दत्त मघोना पिगेनागेन सन्ध्याच्छुरित इव महानम्बुवाहस्ति उत्पाताविद्धमूर्तेर्दधदुपरि गिरेगेरिकाकस्य लक्ष्मी— मन्त सीमन्तरेखामिव वियति जवादिन्द्रसूनुस्तनोति।।

यहाँ वाली आलम्बन है स्वर्णाभूषणधारण, विद्युत्मेघ का अतिक्रमण उद्दीपन विभाव है। सम्भ्रम आदि अनुभाव, आवेगादिक सञ्चारी भाव हैं।

किव ने युद्धस्थल में भी अद्भुत रस की सर्जना की है। चित्ररथ आश्चर्यान्वित होकर कहते हैं – (सचमत्कारम्) इतोऽवधत्ता देवराज।

(साद्भुतम्) अहो छिद्रसचारिता मर्कटजाते । यत -

उद्दिश्याराद्दशरथकुलाकूरमाद्य पतन्त सद्य कुम्म मुधभुवि कपि कोऽपि मध्ये रुरोध।

(सविशेष निर्वर्ण्य) कल सुग्रीव एव। (सविचिकित्सम्)

दो स्तम्भाभ्या सरमसमथापीड्य विक्षिप्य भूमौ क्रान्त्वाप्येन प्रतिघविवशो माषपेष पिपेष।।

अपि च

(निशम्य) कथमेष दिव्यर्षिगणोऽप्येतयोर्वधाय राघवौ त्वरयति। अथवा दुष्टप्रशान्ति कस्य न मन प्रीत्यै (ससभ्रमाद्भुतौत्सुक्यम्) देवराज । पश्य —

> आभ्या ब्रह्माच्युतास्त्रस्मरणसुरभिभिर्मार्गणै राघवाभ्या— मूर्घानौ चिच्छिदाते रजनिचरपते रावणेश्च क्रमेण। पश्चाद्रक्ष कबन्धो मृधभुवि विवश सोऽपि रक्षोऽवरोध क्षोण्या श्रीदाशरथ्या शिरसि च वियत पुष्पवर्षं पपात।

उपर्युक्त स्थलो पर चित्ररथ आश्रय हैं, रावण, कुम्भकर्ण, कुम्भ तथा सुग्रीव आदि आलम्बन हैं, उनका परस्पर युद्धरत रहना उद्दीपन विभाव है।

१ महावीरचरितम् ५/४४

२ वही ६/४५

<sup>3</sup> वही ६/६३

रावण के शतघ्नी-प्रहार से लक्ष्मण के चेतनाशून्य होने पर हनूमान् सञ्जीवनौषधि-आनयन हेतु गमन करते हैं तथा क्षणमात्र मे पर्वत उठा लाते हैं – उस समय शरीर रोमाञ्चित हो जाता है, धूलवृष्टिपात होता है, कुटिल पुच्छ के अग्रभाग से स्पर्श कर नक्षत्रमण्डल प्रकम्पित हो उठता है –

> उत्स्फूर्जद्रोमकूप प्रलयपरिमिलत्पाशुवर्षानुकारी किचिद्भुग्नाग्रपुच्छाप्रतिमविचलनापास्तनक्षत्रचक्र । भूम्नौत्सुक्यानुरूपव्यवसितिरधिक पर्यवप्लुत्य गत्वा क्वापि प्राज्ञ क्षणार्धात्कमपि गिरिमसावाहरन्नाजगाम।।

प्रस्तुत पद्य में इन्द्र आश्रय हैं, हनूमान् आलम्बन हैं तथा धूलिवर्षण, पुच्छसञ्चालन से नक्षत्रकम्पन आदि उद्दीपन विभाव हैं, साधुवाद सम्भ्रम आदि अनुभाव तथा हर्ष, आवेग आदि सञ्चारी भावों से पुष्ट 'विस्मय स्थायी भाव 'अद्भुत रस की चर्वणा करा रहा है।

#### भयानक रस

विकृत स्वर अथवा भयानक सत्त्व का दर्शन भयानक रस के प्रति हेतु है, इसका स्थायी भाव भय है। इसका वर्ण कृष्ण एव देवता काल हैं, आलम्बन भयोद्पादक पदार्थ हैं, इन पदार्थों की चेष्टाये उद्दीपन विभाव हैं। वैवर्ण्य, गद्गद्भाषण, प्रलय, स्वेद, रोमाञ्च कम्प इधर—उधर देखना आदि अनुभाव हैं, दीनता, सम्भ्रम मोह, त्रास जुगुप्सा आवेग, ग्लानि शका, अपस्मार तथा मरण आदि सञ्चारी भाव हैं।

षष्ठ अक के मिश्रविष्कम्भक मे नेपथ्य से सूचना दी जाती है कि लका के स्वर्णमय गृह जल रहे हैं, वीरगण यत्र—तत्र भ्रमण कर रहे हैं, अर्धदग्ध राक्षस प्रलय—शका से त्रस्त हैं। त्रिजटा सम्भ्रान्त हो माल्यवान् को पुकारती है तथा हनूमान् द्वारा लकादहन, अक्षकुमारवधादिक की सूचना देती है —

महावीरचरितम् ६/५१

२ विकृतस्वरसत्त्वादेर्भयभावो भयानक । –दशरूपक ४/६०

## (नेपथ्ये)

भ्रान्ती सप्ताधिकाना प्रविद्धदरुणैरर्चिषा चक्रवालै— र्द्राग्वीराणामलक्ष्यप्रसृतिरतिसमुत्तप्तरौक्मालयेषु। अर्धप्लुष्टापसर्पद्रजनिचरमटोद्गाढकल्पान्तशक लका प्रौढो हुताश सह परिदलितोऽब्धेस्निकूटेनलीढे।।

## (प्रविश्य पटाक्षेपेण सभ्रान्ता)

त्रिजटा परित्रायता परित्रायता कनिष्ठमातामह । (इति सोरस्ताड पतित)

माल्यवान् वत्से । अल कातरतया । किमिदमुच्चैरत्याहितम् ।

त्रिजटा (उत्थाय) कनिष्ठमातामह । कि कथयामि मन्दभागिनी। एष खलु कोऽपि दुष्टवानर सकल विदह्य नगर क्षणमात्रेण प्रस्तरद्भुमक्षेपविक्षिप्तविविधराक्षसलोकोऽक्षेण खलु कुमारकेणानुबध्यमानस्तिस्मन् कृतान्तलीला कृत्वा झटिति निष्क्रान्त ।

यहाँ हनूमान् आलम्बन हैं, नगर को भस्मसात् करना, राक्षसपलायन, अक्षकुमारवध आदि उद्दीपन विभाव हैं, सत्रास, दीनता, शका, सम्भ्रम तथा मरण आदि सञ्चारी भावो से पुष्ट 'भय' स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर 'भयानक रस' का आस्वाद करा रहा है।

#### शान्त रस

शान्त रस की परिगणना नवम रस के रूप मे की गयी है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। इसका वर्ण कुन्दश्वेत अथवा चन्द्रश्वेत तथा देवता श्रीमगवान् नारायण हैं। दु खमय सासारिक विषयों की सारहीनता अथवा साक्षात् परमात्मस्वरूप ज्ञान आलम्बन विभाव हैं, पवित्र आश्रम, तीर्थस्थान, वन साधुजन का सान्निध्य उद्दीपन विभाव हैं, रोमाञ्चादिक अनुभाव तथा निर्वेद, हर्ष स्मृति, मित, जीवदयादिक व्यभिचारी भाव हैं।

महावीरचरितम् ६/४

२ वही ६/४-५

३ निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस । –काव्यप्रकाश ४/३५

४ कुन्देन्दुसुन्दरच्छाय श्रीनारायणदैवत । अनित्यत्वादिनाऽशेषवस्तुनि सारता तु या।।
परमात्मस्वरूप वा तस्यालम्बनमिष्यते । पुण्याश्रमहरिक्षेत्रतीर्थरम्यवनादय ।।
महापुरवृद्ध धारगद्ध स्योद्दीपनर्शापणः। रोमाञ्चाद्यानुभावास्तथा स्युर्व्यभिचारिण ।। निर्वेदहर्षस्मरणमितभूतदयादय ।
-साहित्यवर्षण ३/२४५-४६

हिमालय के पवित्र शिखर की ओर विभीषण रामादिक का ध्यानाकर्षण करते हैं — जो गगा जल से अनवरत प्रक्षालित हैं, कर्पूरवत् उज्ज्वल हैं, वहाँ जीर्ण भूर्जवल्कल हैं अध्यात्मविद्या के प्रेमी तत्त्वज्ञान से अज्ञान का निराकरण करने वाले ब्रह्मवेत्ता के तेज विकीर्ण होते हैं —

एते ते सुरसिन्धुधौतदृषद कर्पूरखण्डोज्ज्वला पादा जर्जरभूर्जवल्कलभृतो गौरीगुरो पावना। तत्त्वालोकनिरस्तमोहतमसामध्यात्मविद्याजुषा यत्र ब्रह्मविदा निसर्गमधुर जागत्ति सौम्य मह।।

यहाँ हिमालय के पवित्र शिखर आलम्बन विभाव हैं, उसकी श्वेतरूपता तथा वल्कलयुक्तता उदीपन विभाव है, विभीषण द्वारा उसकी भव्यता का निर्देश अनुभाव है, निर्वेद मित आदि व्यभिचारी भाव हैं।

#### रसाभास

रस का अनुचित रूप से वर्णन रसामास कहलाता है। प्रितनायक का नायिकानिष्ठ रितमाव अनुचित है, अतएव श्रृगारामास की कोटि मे आता है।

उत्कण्ठित रावण सर्वतोभद्र नामक प्रासाद पर आरूढ होकर अशोक वन मे स्थित सीता का अवलोकन करता है, उसकी देहयष्टि की प्रशसा करता है सम्प्रति विधाता को अनुकूल मानता है —

मुख यदि किमिन्दुना यदि चलाञ्चले लोचने कियुद्धादक्द म्बकैर्याद तरगमगी भ्रुवौ। किमात्मभवधन्वना यदि सुसयता कुन्तला किमम्बुवहडम्बरैर्यदि तनूरिय कि श्रिया। ।

(सस्मरणोल्लासम्) अहो । हलमुखविनिर्भिन्नविश्वम्भराविर्भूतयोषिद्रत्नमनुभवतो मम मनोरथेन चिराय फलितम्, (विमृश्य) अनुकूलस्य विधे किलाय विलास , (सगर्वम्) अथवा क एष विधिरपि। '

प्रस्तुत वर्णन श्रृगार रस का आभास करा रहा है, यहाँ रितभाव एकपक्षीय एव प्रतिनायक का है।

१ महावीरचरितम् ७/२७

२ तदाभासा अनौचित्यप्रवर्त्तिता । –काव्यप्रकाश ४/३६ का पूर्वार्घ

३ श्रृगारेऽनौचित्य । – र्जाह्तरगर्नाष्ट ३/२६४

४ महावीरचरितम् ६/६

पु वही ६/६-90

भाव

देव, गुरु, मुनि, नृप एव पुत्रादिक विषयक 'रित आदि स्थायी भाव तथा प्राधान्येन व्यग्य व्यभिचारी भाव को भाव कहते हैं। भाव की शान्ति, उदय, सिन्धि, शबलता चार स्थितियाँ हैं। परशुराम—समागम तथा सीता—परिरम्भण हेतु तत्पर राम किकर्त्तव्यविमूढ हो जाते हैं उनकी चेतना लुप्त होने लगती है — हन्त हन्त।

उत्सिक्तस्य तप पराक्रमनिधेरस्यागमादेकत तत्सगप्रियता च वीररभसोन्मादश्च मा कर्षत । वैदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चैतन्यमामीलय— न्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरस्निग्धो रुणद्धचन्यत ।।

यहाँ आवेग तथा हर्ष नामक व्यभिचारी भावो की सिन्ध है। पञ्चम अक मे लक्ष्मण शोकातुर राम की मन दशा का विश्लेषण करते हैं —

> एष मूर्त इव क्रोध शोकाग्निरिव जगम। कृच्छाद् बिभर्ति हृल्लेखलज्जासवेगिनीं तनुम्।।

यहाँ क्रोध, शोक आदि स्थायी भावो का मिश्रण है, अत भावसिन्ध का उदाहरण है। जटायुवध, सीताहरण आदि के कारण राम सलज्ज हैं, हृदय द्रवीभूत एव कारुण्य से परिपूर्ण है —

> न्यक्कारो हृदि वज्रकील इव मे तीव्र परिस्पन्दते घोरान्धे तमसीव मज्जित मन समीलित लज्जया। शोकस्तातविपत्तिजो दहित मा नास्त्येव यस्मिन् क्रिया मर्माणीव पुनश्छिनत्ति करुणा सीता वराकीं प्रति।।

यहाँ लज्जा एव शोक भावो का एकत्र सन्निवेश है, यह भावसन्धि का उदाहरण है।

# रस-ससृष्टि

षष्ठ अक मे राक्षस तथा वानर सेना परस्पर युद्धरत हैं, अस्त्रप्रहार से क्षत-विक्षत अग यत्र-तत्र विकीर्ण हैं, वीरो की देह से रक्तस्राव हो रहा है --

रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जित ।। भाव प्रोक्त । –काव्यप्रकाश ४/३५–३६

२ भावस्य शान्तिरुदय सन्धि शबलता तथा।। -वही ४/३६

<sup>3</sup> महावीरचरितम २/२२

४ वही ५/२०

प् वही ५/२२

प्रासप्रोतप्रवीरोल्बणरुधिरपरामृष्टबुक्काजिघत्सा— धावद्गृध्राधिराजाप्रतिमतनुरुहच्छायया वारितोष्णा । विश्राम्यन्ति क्षणार्धं प्रधनपरिसरेष्वेव मुक्ताभियोगा वीरा शस्त्रप्रहारव्रणभरुधिरोदगारिदग्धाखिलागा ।।

उपर्युक्त स्थलो पर वीर तथा बीमत्स रस का योग दर्शनीय है। राम-रावण युद्ध करते हैं किन्तु उनका ध्यान लक्ष्मण तथा मेघनाद के युद्ध की ओर है -

> सौमित्रि कृतहस्तताप्रभृतिभिन्यूनो न कैश्चिद्गुणै सारेणापि पुन प्रसिद्धमहिमा शौर्याग्रणी रावणि । इत्थ तुल्यतरे किल व्यतिकरे रामस्य रक्षप्रभो— श्चान्योन्य शरवृष्टिरेष वलते दृष्टिस्तयोर्वत्सला।।

यहाँ वीर एव वात्सल्य भाव का सम्मिश्रण है। लक्ष्मण के मूर्च्छित होने का वृत्तान्त ज्ञात होने पर राम के हृदय मे वीर एव करुण रस का सञ्चार होता है, वह कुम्भकर्ण का वध कर अनुज के निकट पहुँचते हैं, चित्ररथ राम की मन स्थिति का वर्णन करते हैं— देवराज! अयमत्राद्भुततरो विमर्द। यदा तु भ्रातुर्मोहमधिगम्य भाविलकेश्वरादक्रममेव करुवीरानुभावभावितचित्तवृत्तिस्तथाविधस्यापि दर्शनोत्सुक समवारुध्यत परित कुम्भकर्णप्रमुखया रक्ष पृतनया, तदा पुनरिदमेव प्रत्यकार्षीत्। यहाँ वीर एव करुण रस का सम्मिश्रण है। वाली राम को आनन्द आश्चर्य एव दुखपूर्वक देखता है, उन्हे धनुर्प्रयोगार्थ प्रेरित करता है —

आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दु खाय वा वैतृष्ण्य तु ममापि सम्प्रति कुतस्त्वद्दर्शने चक्षुष । त्वत्सागत्यसुखस्य नास्मि विषयस्तत्कि वृथा व्याहृतै— रस्मिन्विश्रुतजामदग्न्यदमने पाणौ धनुर्जृम्भताम्।।

यहाँ हर्ष, धृति आदि व्यभिचारी भाव, करुण तथा वीर रस का समावेश किया गया है।

महावीरचरितम् ६/३३

२ वही ६/४१

३ वही ६/४८--४६

४ वही ५/४६

-तप्तम अध्याय उ लंकार- निरूपण

# अलकार - निरूपण

अलकार पद की व्युत्पत्ति है— अलकृयतेऽनेन इति अलकार अथवा 'अलकरणमलकार' अर्थात् जो काव्य को सुशोभित करे, उसे अलकार कहते हैं। आचार्य दण्डी के अनुसार लोक में केयूर, अगहारादिक आभूषण शरीर को अलकृत करते हैं, सौन्दर्यवर्धन करते हैं, उसी प्रकार अलकार काव्यशरीर—शब्द एव अर्थ की श्रीवृद्धि में हेतुभूत हैं।

अलकार सम्प्रदाय के आचार्य काव्य में अलकार का प्राधान्य स्वीकार करते हैं। गुण एवं अलकाररित काव्य निर्श्यक प्रतीत होता है, उसकी स्थिति विधवा के सदृश है। आचार्य भामह के अनुसार अतीव सुन्दर ललना का मुख अलकार की अपेक्षा रखता है उत्कृष्ट काव्य भी अलकाराभाव में निष्प्रभ प्रतीत होता है। जयदेव अलकार को अपिरहार्य मानते हैं। भामहादिक आचार्यों ने रस को उपमादिक अलकार की श्रेणी में परिगणित किया है तथा रसवत्, प्रेयस्, उर्जस्विन्, समाहित को अलकारप्रकार की सज्ञा देकर रसभावादिक अलकार्य को अलकारों में समाविष्ट किया है। कालान्तर में ध्वनिवादी आचार्यों ने रस को काव्यात्मरूप में प्रतिष्ठित किया। इनके अनुसार रस अलकार्य तथा अगी है, अलकार इसका अलकरण करता है, अतएव इसकी 'अलकार' सज्ञा है। आचार्य मम्मट के अनुसार अनुप्रास, उपमादिक अलकार रस का उत्कर्ष करते हैं।

१ काव्यशोभाकरान धर्मानलकारान प्रचक्षते। -काव्यादर्श २/१

२ गुणालकाररहिता विधवेव सरस्वती। –कुवलयानन्द पृ० ६२

अगीकरोति य काव्य शब्दार्थावनलकृती।
 असौ न मन्यन्ते कस्मादनुष्णमनलकृती।। –चन्द्रालोक १/६

४ (क) भामह काव्यालकार ३/१ ५,६-७ १०

<sup>(</sup>ख) काव्यादर्श पु० २२५-२३८

५ अगाश्रितास्त्वलकारा विज्ञया कटकादिवत्।। –ध्वन्यालोक २/६ का उत्तरार्ध

इपकुर्वन्ति त सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित्।
 हारादिवदलकारास्तेऽनुप्रासोपमादय ।। –काव्यप्रकाश ६/६७

अलकार प्रधान तत्त्व, अलकार्य या धर्मी रस की श्रीवृद्धि करता है, अतएव गौण तत्त्व है। काव्य में अलकार की अवस्थिति अपरिहार्य नहीं है, आभूषणरहित लावण्यवती स्त्री सहृदयों का ध्यान समाकृष्ट कर लेती है, उसी प्रकार उपमादिक अलकारों से रहित तथा श्रृगारादिक से युक्त काव्य रसचर्वणा का हेतुभूत है, आह्लादकारक है। आचार्य मम्मट के काव्यलक्षण से यह तथ्य सुस्पष्ट है। किन्तु रसविहीन काव्य में अलकार मृत स्त्री के अगो पर निक्षिप्त कटकादिक आभूषणवत् निरर्थक है। रसहीन तथा अलकारप्रधान काव्य चित्रकाव्यमात्र रह जाता है, आचार्य मम्मट ने इसे शब्दचित्र एव अर्थिचित्र प्रधान अध्मकाव्य कहा है। प

आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य मे अलकार की त्रिविध अवस्थिति दृष्टिगत होती है -

- (9) कहीं अगभूत वाच्य तथा वाचक की श्रीवृद्धि के माध्यम से प्रकारान्तर से अगी रस का उत्कर्ष करते हैं।
- (२) जहाँ रस नहीं होता है, वहाँ उक्तिवैचित्र्य मात्र प्रतीत होते हैं।"
- (३) कहीं रस विद्यमान होने पर भी उसका वर्धन नहीं करते।

आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार अलकार की अलकरता प्रथम स्थिति में ही सम्भव है। वस्तुत ध्विन में रसाक्षिप्त, स्वत प्राप्त ही अलकार सार्थक है, वही अगी रस का अग होता है। उसी का रसागत्व मुख्य है अर्थात् जो अलकार रसिनबन्धनार्थ प्रयत्नशील कवि की रस—

प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।
 यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवागनास्।। –ध्वन्यालोक १/४

२ व्यचित्तु स्फुटालकारविरहेऽपि न काव्यत्वहानि । -काव्यप्रकाश पृ० १६

तथाहि—अचेतन शवशरीर कुण्डलाद्युपेतमि न भाति अलकार्यस्याभावात्।
 —ध्वन्यालोकलोचन द्वितीय उद्योत पृ० ७३

४ रसमावादिविषयविवक्षाविरहे सित।
 अलकारनिबन्धो य स चित्र विषयो मत।। —ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत पृ० ४६१

५ शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यग्य त्ववर स्मृतम्। -काव्यप्रकाश १/५

६ ये वाचकवाच्यलक्षणागातिशयमुखेन मुख्य रस सम्भविनमुपकुर्वन्ति ते कण्ठाद्यगानामुत्कर्षाधानद्वारेण शरीरिणोऽपि उपकारका हारादय इवालकारा । –वही ८/६७ का वृत्तिभाग

७ यत्र तु नास्ति रसस्तत्रोक्तिवैचित्र्यमात्रपर्यवसायिन । -वही

क्वचित्तु सन्तमिप नोपकुर्वन्ति। –वही

रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्।
 अलकृतीना सर्वासामलकारत्वसाधनम्।। –ध्वन्यालोक, द्वितीय उद्योत, पृ० ७१

बन्धनाध्यवसायवासना का अतिक्रमण कर, उसके अतिरिक्त यत्नवशात् उत्पन्न हो वह रस का अग नहीं हो सकता।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यदि अलकार-प्रयोग से आत्मतत्त्व रस का परिपोष होता है तो वही अलकार अलकारपदभाजन है।

महावीरचरितम् का अगी रस वीर है, किव ने अनुप्रास उपमादिक अलकारो का नाटक में यथावसर प्रयोग किया है जो वीर एव अन्य रसो का परिपोष करते हैं।

# अनुप्रास<sup>3</sup>

प्रथम अक मे भयावह आकृति वाली ताटका को सिद्धाश्रम मे समुपस्थित देखकर, लक्ष्मण विश्वामित्र से उसका परिचय पूछते हैं। प्रस्तुत प्रसग मे कवि ने बीभत्स रसानुकूल पदावली का प्रयोग किया है —

अन्त्रप्रोतबृहत्कपालनलकक्रूरक्वणत्ककण--प्रायप्रेखितभूरिभूषणरवैराघोषयन्त्यम्बरम्। पीतोच्छार्दक्रकार्यक्रम् छाउराग्भारघोरोल्लल--द्वचालोलस्तनभारभैरववपुदर्णोद्धतः धावति।।

यहाँ प्रत्येक चरण मे प्रयुक्त अनुप्रास अलकार वर्ण्य विषय बीभत्स रस का परिपोष कर रहा है।

लक्ष्मण मरणासन्न ताटका की स्थिति देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं -

हृन्ममेभेदिपतदुत्कटककपत्त्रसवेगतत्क्षणकृतस्फुटदगभगा। नासाकुटीरकुहरद्वयतुल्यनिर्यदुद्बुद्बुदध्वनदसृक्प्रसरा मृतैव।।

यस्यालकारस्य रसाक्षिप्ततयैव बन्ध शक्यक्रियो भवेत् सोऽस्मिन्नलक्ष्यक्रमव्यग्ये ध्वनावलकारो मत । तस्यैव रसागत्व मुख्यमित्यर्थ । रसागत्वे च तस्य लक्षणमपृथग्यत्ननिर्वर्यत्वमिति यो रस बन्धुमध्यवसितस्य कवेरलकारस्ता वासनामत्यूह्य यत्नान्तरमास्थितस्य निष्पद्यते स न रसाडगमिति ।
—ध्वन्यालोक २/१६ का वृत्तिभाग

२ ध्वन्यात्मभूते श्रृडगारे समीक्ष्य विनिवेशित । रूपकादिरलकारवर्ग एति यथार्थताम्।। –वही २/१७

३ वर्णसाम्यमनुप्रास । -काव्यप्रकाश ६/७६ का पूर्वार्ध

४ महावीरचरितम् १/३५

प् वही १/३६

तृतीय अक मे जनकपुरोहित शतानन्द परशुराम की कटूक्तियों से रुष्ट हो उन्हे क्षम्य नहीं मानते हैं। प्रस्तुत प्रसंग मे रौद्र रस के अनुरूप अनुप्रास अवलोकनीय है —

> राजानो गुरवश्चैते महिम्नैव महाक्षमा । क्षमन्ता नाम न त्वेव शतानन्द क्षमिष्यते।।

राजा दशरथ परशुरामदमनार्थ क्षत्रियकर्त्तव्य का कथन कर प्रहारार्थ उद्यत होते हैं -

दुर्वान्ताना दमनविधय क्षित्त्रियेष्वायतन्ते दुर्वान्तस्त्व वयमपि च ते क्षित्त्रिया शासितार । सद्य शान्तो भव किमपर दम्यसे चाधुनैव क्व ब्रह्माण प्रशमनपरा क्षत्रधार्यं क्व शस्त्रम्।।

यहाँ अनुप्रास अलकार रौद्र रस का उत्कर्षाधायक है।

चतुर्थ अक मे माल्यवान् रावणादिक के भावी विनाश की सकल्पना कर उद्विग्न हो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग मे करुणरसानुकूल अनुप्रास की छटा द्रष्टव्य है –

> हा वत्सा खरदूषणत्रिशिरसो वध्या स्थ पापस्य मे हा हा वत्सविभीषण त्वमिप मे कार्येण हेय स्थित। हा मद्वत्सल वत्स रावण महत्पश्यामि ते सकट वत्से केकिस हा हतासि निचरात्त्रीन्पुत्रकान्द्रक्ष्यसि।

षष्ठ अक मे रावण वानरो को दिशा मे प्रक्षेपित करने तथा तपस्वी गण को कारागृह मे डाल देने की घोषणा करता है। प्रस्तुत प्रसग मे ओजोगुणविशिष्ट अनुप्रास-प्रयोग दर्शनीय है -

> कैश्चिद्दोर्भि प्रमत्तान्प्लवगपरिवृढान्दिक्षु विक्षिप्य दक्षे— रन्यै पिष्ट्वापि युद्धाभिनयविधिनटौ तौ तपस्विप्ररोहौ। शिष्टै कृष्ट्वा स्वचेत प्रतिफलितवृथारन्ध्रमात्रप्रविष्टान्— दुष्टास्त्रैविष्टपानप्यगतकरुणस्तैर्बिभर्मि स्वकाराम्।।

यहाँ अनुप्रास अलकार वीर रस को पुष्ट कर रहा है।

महावीरचरितम् ३/२०

२ वही ३/३४

**<sup>3</sup> वही ४/99** 

४ वही ६/२५

कतिपय स्थलो पर अनुप्रास वाच्यार्थ का उत्कर्ष करते हैं, यद्यपि वहाँ रस–स्थिति स्पष्ट हो या न हो।

द्वितीय अक मे परशुराम राम के मनोहारी रूप का वर्णन करते हैं। प्रस्तुत स्थल पर अनुप्रास की छटा दर्शनीय है —

> चञ्चत्पञ्चशिखण्डमण्डनमसौ मुग्धप्रगत्भ शिशु— र्गम्भीर च मनोहर च सहजश्रीलक्ष्म रूप दधत्। द्राग्दृष्टोऽपि हरत्यय मम मन सौन्दर्यसारश्रिया हन्तव्यस्तु तथापि नाम धिगहो वीरव्रतक्रूरताम्।।

यहाँ अनुप्रास अलकार राम-व्यक्तित्व-वर्णन मे चारुत्वोत्कर्ष कर रहा है।

### अर्थालकार

अर्थालकारों में शब्दपरिवृत्तिसहत्व होता है। कवि रसानुकूल अलकारनिबन्धनार्थ शब्द-प्रयोग में स्वतन्त्र होता है।

### उपमा<sup>२</sup>

उपमा आन्तर एव बाह्य जगत का साम्य प्रतिपादित कर सहृदयो को आकृष्ट तथा चमत्कृत करती है। यह अनेक अर्थालकारो के मूल मे वर्तमान रहती है। उपमा कवि की सौन्दर्य विषयक समदृष्टि साधना है।

सर्वमाय विश्वामित्र से सीता-परिणय-प्रस्ताव का पुन निवेदन करता है -

दाङ्निष्पेषविशीर्णवज्रशकलप्रत्युप्तरुढवण-ग्रन्थ्युद्भासिनि भग्नमोघमघवन्मातगदन्तोद्यमे। भतुर्नन्दनदेवताविरचितस्रग्धाम्नि भूमे सुता वीरश्रीरिव तस्य वक्षसि जगद्वीरस्य विश्राम्यतु।।

यहाँ पर प्रयुक्त उपमा रावण-पराक्रम का परिज्ञान कराती हुयी वीर रस का परिपोष कर रही

है।

महावीरचरितम् २/३२

२ साधर्म्यमुपमा भेदे। -काव्यप्रकाश १०/८७

३ महावीरचरितम् १/३४

कुशध्वज राम—लक्ष्मण को सुबाहु—मारीच—वधार्थ जाते देखकर स्वय तत्पर होते हैं, विश्वामित्र की कुशध्वज के प्रति उक्ति द्रष्टव्य है —

राजन्नितो ह्येहि सहानुजस्य रामस्य पश्याप्रतिमानमोज । ब्रह्मद्विषो ह्येष निहन्ति सर्वानाथर्वणस्तीव्र इवाभिचार ।।

यहाँ उपमालकार से विश्वामित्र के रामपराक्रम—विषयक दृढविश्वास की अभिव्यञ्जना हो रही है।

माल्यवान् शूर्पणखा से परशुराम के कुल, तप, शिवभक्ति स्वभाव आदि की प्रशसा करता है -

अभिजनतपोविद्यावीर्यक्रियातिशयैर्निजैरुपचितमद सर्वत्यागान्निरीहतया स्थित । व्यपदिशति न शैवप्रीत्या कथचिदनास्थया प्रभुरिव पुन कार्ये कार्ये भवत्यतिकर्कश ।।

प्रस्तुत उपमा से परशुराम-व्यक्तित्व का सम्यक् ज्ञान ध्वनित हो रहा है।

महेन्द्र पर्वत गमनार्थ उद्यत माल्यवान् की परशुराम-विषयक प्रशसोक्ति द्रष्टव्य है -

गभीरो माहात्म्यात्प्रशमशुचिरत्यन्तसुजन प्रसन्न पुण्याना प्रचय इव सर्वस्य सुखद । प्रभुत्वस्योत्कर्षात्परिणतिविशुद्धेश्च तपसा— मसौ दृष्ट सत्त्व प्रबलयति पाप च नुदति।।

प्रस्तुत उपमा से परशुराम-प्रभाव व्यक्त हो रहा है।

परशुरामागमन से आक्रान्त सीता से राम कहते हैं -

पुण्योऽपि भीमकर्मा निधिर्वताना चकास्त्यमितशक्ति । मूर्तिमभिरामघोरा बिभ्रदिवाथर्वणो निगम ।।

यहाँ उपमालकार परशुराम के उग्र एव कोमल द्विविध व्यक्तित्व को सफलतापूर्वक व्यक्त कर रहा है।

महावीरचरितम् १/६२

२ वही २/११

३ वही २/१५

४ वही २/२४

परशुराम निर्भीकतापूर्वक समुपस्थित राम की प्रशसा करते हैं -

अन्विष्यत प्रमथनाय ममापि दर्पादात्मानमर्पयसि जातिविशुद्धसत्त्व । गन्धद्विपेन्द्रकलभ करिकुम्भकूटकुट्टाकपाणिकुलिशस्य यथा मृगारे ।।

यहाँ सिहद्वारा गजविदारण के समान परशुराम द्वारा रामसहार अभिव्यग्य है।

वसिष्ठ, विश्वामित्र परशुराम से दशरथ के वश, पराक्रम आदि की प्रशसा करते हैं, दशरथ की शान्ति—प्रार्थना से अवगत कराते हैं —

> इष्टापूर्तिविधे सपत्नशमनात्प्रेयान्मधोन सखा येन द्यौरिव विज्ञणा वसुमती वीरेण राजन्वती। यस्यैते वयमग्रत किमपर वशश्च वैवस्वत सोऽय त्वा तनयप्रिय परिणतो राजा शम याचते।।

यहाँ उपमालकार से दशरथ का शौर्य ध्वनित हो रहा है।

जामदग्न्य की कटूक्तियों से रुष्ट शतानन्द का कथन है -

वयमिव यथा गृह्यो विह्नस्तथैव चिर स्थिता सुर्ब्बरत्नपुरस्तम्माधारे गृहे गृहमेधिनाम्। यदि परिभवस्तत्रान्यस्मादुपैति धिगस्तु तत्— प्रियमपि तपो धिग्ब्राह्मण्य धिगगिरस कुलम्।।

यहाँ गृह्यविहनवत् मे प्रयुक्त उपमा से राजकुल मे वर्तमान पुरोहित शतानन्द की कर्त्तव्यपरायणता अभिव्यञ्जित हो रही है।

शतानन्द परशुराम को भस्मसात् करने के लिये तत्पर होते हैं -

सक्रोध प्रसभमह पराभिघातादुद्भूतद्रुतगतिराततायिन व । उत्पातक्षुभितमरुद्विघट्यमानो वज्राग्निर्द्रुममिव भरमसात्करोमि।।

प्रस्तुत स्थल पर उपमालकार रौद्र रस का उत्कर्षाधायक है।

१ महावीरचरितम् २/३१

२ वही ३/१

३ वही ३/१७

४ वही ३/२१

परशुराम जनक के यकृत्, वक्ष आदि अगो को खण्ड-खण्ड कर देने की प्रतिज्ञा करते हैं -

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यावद्विशकलितयकृत्क्लोमवक्षोरुहान्त्र— स्नायुग्रन्थ्यस्थिशल्कव्यतिकरितजरत्कधरादन्तखण्ड । मूर्धच्छेदादुदञ्चद्गलधमनिशिरारक्तडिण्डीरपिण्ड— प्रायप्राग्भारघोर पशुमिव परशु पर्वशस्त्वा श्रृणातु।।

यहाँ उपमालकार रौद्र रस को पुष्ट कर रहा है।

जनकादिक द्वारा तिरस्कृत होने पर परशुराम का क्रोध प्रवृद्ध एव उद्दीप्त हो जाता है -

अन्तर्धेर्यभरेण वृद्धवचनात्सपीड्य पिण्डीकृतो हन्मर्माश्रितशल्यवत्परिदहन्मन्युश्चिर य स्थित। स्फूर्जत्येव स एष सप्रति मम न्यक्कारभिन्नस्थिते कल्पापायमरुत्प्रकीर्णपयस सिन्धोरिवौर्वानल।।

प्रस्तुत स्थल पर उपमालकार के माध्यम से परशुराम—क्रोध को अत्यन्त स्वामाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

माल्यवान् रावणशत्रु तथा भयहेतु विभीषण के प्रति विचार करता है -

तृतीयो मे नप्ता रजनिचरनाथस्य सहजो रिपु प्रत्यासत्तेरहिरिव भय नो जनयति।।

यहाँ प्रयुक्त उपमालकार से माल्यवान् की दृष्टि मे विभीषण की भीषणता एव अविश्वसनीयता अभिव्यञ्जित हो रही है।

चतुर्थ अक मे राम से पराभूत परशुराम का कथन है -

असाध्यमन्यथादोष परिच्छिद्य शरीरिण । यथा वैद्यस्तथा राजा शस्त्रपाणिर्मविष्यति ।।

यहाँ वैद्यकृत दोषोपचारवत् अस्रप्रयोगार्थ राजोचित कर्त्तव्य विषयक मत प्रतिपादित किया गया

割

१ महावीरचरितम् ३/३२

२ वही ३/४०

३ वही ४/७

४ वही ४/२३

मामा युधाजित् रामादिक का वनगमन श्रवण कर सीता की स्थिति पर विचार करते हैं — वधूटी रक्षोभ्यो बलिरिव वराकी प्रणिहिता।

प्रस्तुत स्थल पर उपमा करुण रस को पुष्ट कर रहा है।

सम्पाति जटायु—आगमन के प्रति विश्वस्त है क्योंकि पक्षो द्वारा निसृत वायु से पाताल अकालप्रलयरात्रिवत् शब्दायमान है –

> दूरोद्वेल्लितवाडवस्य जलधेरुल्लोलभिन्नाम्भसो रन्धेरापतितेन वेगमरुता पातालमाध्मायते। यद्वैकुण्ठवराहकण्ठकुहरस्फारोच्चलद्वैरव— ध्वानोच्चण्डमकाण्डकालरजनीपर्जन्यवद् गर्जति।।

यहाँ उपमा भयानक रस का उत्कर्षाधायक है।

पञ्चम अक मे लक्ष्मण जटायु—कथन का स्मरण करते हैं जिसमे सीता—हरण एव जटायु— वधकर्त्ता रावण का उल्लेख रहता है —

> यामोषधिमिवायुष्मन् विचिनोषि महावने। सा सीता मम च प्राणा रावणेनोभय हृतम्।।

यहाँ उपमा से जटायु की निष्ठा अभिव्यक्त हो रही है।

अन्तर्निगृढ कोपानल से दग्ध राम का लक्ष्मण से कथन है -

प्रचण्डपरिपिण्डित स्तिमितवृत्तिरन्तर्मुख पिबन्निव मुहुर्मुहुईटिति मन्युरुच्चैर्ज्वलन्। शिखाभिरिव निश्चरन्ननुपलभ्य दाह्यान्तर पयोधिमिव वाडवो दहति मामतस्त्रायताम्।।

यहाँ शिलष्टिविशेषणो से युक्त पूर्णोपमा रौद्र रस का परिपोष कर रही है। सप्तम अक मे राक्षसो के नामश्रवण से आक्रान्त सीता को राम आश्वस्त करते हैं –

१ महावीरचरितम् ४/५२

२ वही ५/२

३ वही ५/२४

४ वही ५्/२६

शरासनस्य टकारात्सौमित्रे केवल किल। रक्षसा प्रलय सिहगर्जनाद्दन्तिना यथा।'

राम सीता को राक्षसनाश तथा लक्ष्मण-पराक्रम विषयक सूचना देते हैं, उपमालकार का सुन्दर प्रयोग है।

भरत के परिरम्भणजन्यसुख से आनन्दित राम के कथन मे उपमा-सौन्दर्य द्रष्टव्य है -

अनुभावयति ब्रह्मानन्दसाक्षात्क्रियामिव। स्पर्शस्तेऽद्य वराम्भोजप्रस्फुरन्नालकर्कश।।

रूपक³

तृतीय अक मे परशुराम का विश्वामित्रादिक के प्रति कथन है -

प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्याना वो व्यतिक्रमात्। न त्वेव दूषियष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम्। "

यहाँ शस्त्रग्रहण तथा महाव्रत मे अभेद कित्पत किया गया है। प्रस्तुत रूपक से परशुराम की दृढता व्यक्त हो रही है।

परशुराम क्षत्रियसहार से विरक्त होकर तपस्वीजीवनयापन विषयक कथन करते हैं -

परशुरशनिचण्ड क्षत्त्रघात विहाय
प्रियमपि समिदिध्मव्रश्चन कि न जात ।
निभृतविशिखदष्ट्रश्चापदण्डोऽपि धत्ते
प्रशमितविषवहने साम्यमाशीविषस्य।।

यहाँ विष एव विह तथा बाण एव दाँत मे अभेद कित्यत किया गया है, रूपक अलकार रौद्र रस का परिपोष कर रहा है।

परशुराम जनक का उपहास करते हैं -

१ महानीदश्राद्धस्य ७/२०

२ वही ७/३१

तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययो ।। –काव्यप्रकाश १०/६३ का पूर्वार्ध

४ महावीरचरितम् ३/८

प् वही ३/१४

क्षत्त्रालोकक्षुभितहुतभुक्प्रस्फुलिगाट्टहास हाय पश्यन्नपि रिपुशिर शाणशात कुठारम्। दत्तोत्सेक प्रलपति मया याज्ञवल्क्यानुरोधा— न्मिथ्याध्मात किमपि जरसा जर्जर क्षत्त्रबन्ध्।।

प्रस्तुत स्थल पर शिर एव शाण, अग्निस्फुलिंग एव अट्टहास में अभेद कल्पित है, रूपक अलकार रौद्र रस को पुष्ट कर रहा है।

परशुराम से तिरस्कृत हो जनक धनुर्प्रयोगार्थ तत्पर होते हैं -

ज्याजिह्नया वलयितोत्कटकोटिदष्ट्रमुद्गारिघोरघनघर्घरघोषमेतत्। ग्रासप्रसक्तहसदन्तकवक्त्रयन्त्र जृम्भाविडम्बिविकटोदरमस्तु चापम्।।

यहाँ प्रत्यञ्चा एव जिह्ना, कोटि एव दन्त, धनुष् एव मुख मे अभेद किल्पत है, परम्परित रूपक अलकार रौद्र रस का उत्कर्षाधायक है।

सम्पाति जटायु को आकाशव्यापी स्थान के ज्ञान से अवगत कराते हैं -

कल्पस्यादौ मम परिचयस्तावदासीदुदस्थाद्यावद्विष्णोरुपरि चरणश्चारुगगापताक । पर्यन्तेष्वप्यवधिवलयस्तेजसा यावदद्रिर्लोकालोक परिसरगत सप्तमस्याम्बुराशे ।।

यहाँ गगा एव पताका मे अभेद कल्पित है, अत रूपक अलकार है। सम्पाति का भूमण्डल— विषयक ज्ञान अभिव्यञ्जित हो रहा है।

लक्ष्मण राम को कबन्ध-व्यक्तित्व का परिचय देते हैं -

तत्क्रूरदन्तकरपत्रनिकृत्तसत्त्वसघातनि सरदसृक्त्नुतकूर्चगुच्छम्। वक्त्र वपुश्च विकृताकृति दीर्घबाहोरार्येण राक्षसकुतूहलिना न दृष्टम्।।

प्रस्तुत प्रसग मे दन्त एव करपत्र (आरा) मे अभेद किल्पत है, यहाँ राम को राक्षससहारार्थ आकृष्ट करना ध्वनित हो रहा है।

१ महावीरचरितम् ३/२८

२ वही ३/२६

३ वही ५/१०

४ वही ५/२६

वाली समस्त ब्रह्माण्ड को अस्त-व्यस्त करने में सक्षम है, किन्तु रामवधार्थ आने से उद्विग्न है -

लोकालोकालवालस्खलनपरिपतत्सप्तमाम्मोधिपूर विश्लिष्यत्पर्वकल्पत्रिभुवनमखिलोत्खातपातालमूलम्। पर्यरर्त्तान्द्रत्पप्रज्ञप्रक्षप्रभवपतद्भूरिताराप्रसून ब्रह्मस्तम्ब धुनीयामिह तु मम विधावस्ति तीव्रो विषाद ।।

यहाँ ब्रह्माण्ड एव गुल्म, पर्वत एव आलवाल, पाताल एव जड, चन्द्र, सूर्य एव पुष्पगुच्छ, नक्षत्रमण्डल एव पुष्प मे अमेद कल्पित है, वाली-पराक्रम-वर्णन मे रूपक अलकार का सुन्दर प्रयोग है।

दूत अगद का रावण के प्रति कथन है -

दृप्यद्राक्षसचक्रकाननमहादावानलस्याज्ञया दूतो दशरथेस्तदीयवचसा त्वामागत शासितुम्। सीता मुञ्च भजावरोधनसुहृद्दायादपुत्रान्वित सौमित्रेश्चरणौ न चेत्तदिषुभि शासिष्यसे दुर्मद ।।

यहाँ राक्षससमूह एव वन मे अभेद किल्पित है। लक्ष्मणादिक द्वारा रावण-पराभव अभिव्यग्य है।

चित्ररथ राम द्वारा राक्षस-सहार देखकर आश्चर्यचिकत रह जाते हैं -

यावन्तो रजनीचरा प्रहरणोद्घूर्णद्भुजाकेतवो युध्यन्तेऽभिमुखा स्फुरद्भुजमदाध्माता पुरो निर्गता। प्रक्षिप्ताशुगजालपक्षपवनाधूते प्रतापानले चित्र दाशरथे क्षणाच्छलभता यान्ति स्म सर्वेऽपि ते।।

यहाँ प्रताप एव अग्नि मे अभेद कल्पित है, राम-पराक्रम ससूचित है।

सप्तम अक मे अयोध्या-प्रत्यावर्तन के समय किन्नर मार्ग मे राम का यशगान करता है -

महावीरचरितम् ५/४५

२ वही ६/२०

३ वही ६/५६

233

आपन्नवत्सल जगज्जनतैकबन्धो विद्वन्मरालकमलाकर रामचन्द्र। जन्मादिकर्मविधुरै सुमनश्चकोरैराचम्यता तव यश शरदा सहस्रम्।।

प्रस्तुत स्थल पर विद्वान् एव हसमण्डल में, कमलाकर एव रामचन्द्र में देवता तथा चकोर में अभेद कल्पित है जिससे रामचन्द्र के यश की धवलता तथा निर्मलता की सफल अभिव्यक्ति हो रही है, परम्परित रूपक का सुन्दर प्रयोग है।

उत्प्रेक्षा<sup>२</sup>

लक्ष्मण दिव्यास्त्र-प्रभाव का वर्णन करते हैं -

झटित्येवोत्तप्तद्भुतकनकसिक्ता इव दिश पिशगत्वात्सध्यान्तरित इव निर्माति दिवस । ज्वलत्केतुव्रातस्थगितमिव दिव्यास्त्रनिचित नभो नैरन्तर्यप्रचलिततिडित्पञ्जरमिव।।

यहाँ दिव्यास्त्र—प्रभाववश दिशाये सुवर्णवत् पीतवर्ण दिखायी दे रही हैं। दिन सान्ध्यराग से युक्त तथा आकाश विद्युत्पूर्ण प्रतीत हो रहा है। यहाँ दिशाओं के द्रवीभूत सुवर्ण से सिक्त रूप से दिन की सन्ध्यान्तरित रूप से, दिव्यास्त्रव्याप्त आकाश की विद्युत् द्वारा पिञ्जरित रूप से सम्भावना की गयी है। प्रस्तुत उत्प्रेक्षा अद्भुत रस के अनुकूल है।

कुशध्वज ध्यानमात्र से शिवधनुष् उपस्थित करते हैं, राम प्रत्यञ्चाकर्षण कर उसे तोड देते हैं —

> स्फूर्जद्वजसहस्रनिर्मितिमव प्रादुर्भवत्यग्रतो रामस्य त्रिपुरान्तकृद्दिविषदा तेजोभिरिद्ध धनु । शुण्डार कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दण्डक— स्तिस्मिन्नाहित एव गर्जितगुण कृष्ट च भग्न च तत्।।

प्रस्तुत स्थल पर शिवधनुष् की देदीप्यमान सहस्र वज्रो से निर्मित तथा देवताओं के तेज से युक्त धनुष् के रूप में सम्मावना की गयी है, यहाँ उत्प्रेक्षा अद्भुत रस के अनुकूल है।

१ महावीरचरितम् ७/२५

२ सम्मावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। –काव्यप्रकाश १०/६२ का पूर्वार्ध

३ महान्दिस्तरिकम् १/४३

४ वही १/५३

राम सीता से साक्षात् शक्तिरूप परशुराम की प्रशसा करते हैं -

कल्पापायप्रणिय दधत कालरुद्रानलत्व सरब्धस्य त्रिपुरजियनो देवदेवस्य तिग्म । ब्रह्मच्छद्मा निखिलभुवनस्तोमनिर्माथयोग्यो राशीभूत पृथगिव समुत्थाय सामर्थ्यसार ।।

यहाँ परशुराम की त्रिपुरविजयी भगवान् शिव के सामर्थ्य के रूप मे सम्भावना की गयी है, उत्प्रेक्षालकार का सुन्दर प्रयोग है।

परशुराम की रामविषयक प्रशसोक्ति है -

त्रातु लोकानिव परिणत कायवानस्त्रवेद क्षात्त्रो धर्म श्रित इव तनु ब्रह्मकोशस्य गुप्त्यै। सामर्थ्यानामिव समुदय सञ्चयो वा गुणाना प्रादुर्भूय स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणराशि।।

यहाँ राम की मूर्तिमान् अस्त्रवेद, मूर्तिमान् क्षात्रधर्म, सामर्थ्यों के समूह, गुणो की राशि तथा पुण्यकर्मों के समूह के रूप मे सम्भावना की गयी है। उत्प्रेक्षालकार राम के असाधारण व्यक्तित्व को अभिव्यञ्जित कर रहा है।

विश्वामित्र दशरथ के कुल, पराक्रम आदि की प्रशसा करते हैं -

साक्षात्पुण्यसमुच्छ्रया इव मनोर्वेवस्वतस्यान्वये राजानस्त्वदपेक्षितेन विधिना गोपायितार प्रजा । ये भूता प्रथमे पवित्रचरितास्तेषामय धूर्घरो वीर क्षत्त्रियपुगवो गुणनिधि श्लाघ्यो धरित्र्या पति ।।

यहाँ दशरथ की पुण्यसमूह के रूप में सम्भावना की गयी है, अत उत्प्रेक्षा अलकार है। श्रमणा लक्ष्मण का ध्यान दुन्दुभि के अस्थिसमूह की ओर आकृष्ट करती है —

नाय गिरिर्यशोराशिरिव वीरस्य बालिन । एष दुन्दुभिन्दैत्येन्द्र स्टिम्स्यास्थिसञ्चय ।।

१ महावीरचरितम् २/२५

२ वही २/४१

३ वही ४/१७

४ वही ५/३८

यहाँ अस्थिसमूह की वाली के यशो राशि के रूप में सम्भावना की गयी है, अत उत्प्रेक्षा है। श्रमणा वेगपूर्वक आते हुये वाली के शारीरिक कान्ति का वर्णन करती है —

बिभ्राणश्चारुचामीकरकमलमय दाम दत्त मघोना पिगेनागेन सन्ध्याच्छुरित इव महानम्बुवाहस्ति दिवान्। उत्पाताविद्धमूर्तेर्दधदुपरि गिरेगैरिकाकस्य लक्ष्मी— मन्त सीमन्तरेखामिव वियति जवादिन्द्रसूनुस्तनोति।।

प्रस्तुत स्थल पर वाली के स्वर्णमाला से युक्त पीतवर्ण शरीर की सान्ध्यरागयुक्त विद्युत्पूर्ण मेघ के रूप मे तथा उसके सौन्दर्य की अग्नि से आविद्ध स्वरूप वाले एव गैरिक से लाञ्छित पर्वत की शोभा के रूप मे सम्भावना की गयी है, अत उत्प्रेक्षा अलकार है जो अद्भुत रस के अनुकूल है।

सप्तम अक मे सुग्रीव कैलास एव अञ्जन पर्वत का वर्णन करता है -

कैलासाञ्जनशैलावेतौ तुल्योन्नतत्वपरिणाहौ। चन्दनमृगमदलेप गमितौ क्षोण्या नु वक्षोजौ ।।

यहाँ चन्दनतुल्य धवल कैलासपर्वत, कस्तूरीतुल्य श्यामवर्ण अञ्जनपर्वत दोनो अत्यन्त उन्नत एव विस्तीर्ण हैं — इनकी कस्तूरी एव चन्दन युक्त, अत्यन्त ऊँचे, विशाल पृथ्वी के उरोज रूप में सम्भावना की गयी है। वर्ण एव ऊँचाई—हेतु पर्वत एव पृथ्वी उरोज की तुलना में सुन्दर उत्प्रेक्षा बन पड़ी है।

## अर्थान्तरन्यास³

द्वितीय अक मे रावण के प्रतिकूल भाग्य से उद्विग्न माल्यवान् का कथन है -

सीताबन्दीग्रहपरिभवस्तस्य राज्ञो निरस्तो नीत चास्मान्प्रति शिथिलतामैकमुख्य सुराणाम्। नान्दीनादप्रभृति हि कृत मगल तैस्तदानीं सर्वे प्रायो भजति विकृति भिद्यमाने प्रतापे।।

१ महावीरचरितम् ५/४४

२ वही ७/२४

सामान्य वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते।
 यत्तु सोऽर्थान्तरन्यास साधर्म्येणेतरेण वा।। –काव्यप्रकाश १०/१०६

४ महावीरचरितम् २/४

प्रस्तुत प्रसग में अन्तिम पाद के सामान्य कथन से प्रथम तीन पादो के विशेष कथन का समर्थन हो रहा है, अत अर्थान्तरन्यास अलकार है।

वेगपूर्वक गमन के कारण क्लान्त जटायु की उक्ति है -

विस्रसयन्ती परिगृह्य पक्षौ जाता ममाप्युत्पतनश्रमार्ति । शक्तिर्हि कालस्य विभोर्जराख्या शक्त्यन्तराणा प्रतिबन्धहेतु ।।

यहाँ 'वृद्धावस्था समस्त शक्तियो की प्रतिबन्धिका होती है' इस सामान्य कथन द्वारा 'उडने के कारण क्लान्त होना एव पँखो का ढीला पडना' इस विशेष तथ्य का समर्थन किया गया है, अत अर्थान्तरन्यास अलकार है।

## दृष्टान्त<sup>२</sup>

राजा कुशध्वज का राम एव लक्ष्मण के प्रति कथन है -

नान्यत्र राघवाद्वशात्प्रसूतिरनयो समा। दुग्धार्णवादृते जन्म चन्द्रकौस्तुभयो कुत।।

यहाँ रघुवश तथा समुद्र में, राम, लक्ष्मण तथा चन्द्रमा, कौस्तुभ में बिम्बप्रतिबिम्बभाव है, अत दृष्टान्त अलकार है।

अहकार—दमन के अनन्तर अत्यन्त विनम्र परशुराम के प्रति दशरथ की उक्ति है —

निसर्गत पवित्रस्य किमन्यत्पावन तव। तीर्थोदक च विहश्च नान्यत शुद्धिमर्हत ।।

यहाँ परशुराम तथा तीर्थजल एव अग्नि मे, परशुराम की स्वामाविक पवित्रता शुद्धता तथा तीर्थोदक एव अग्नि की स्वामाविक शुद्धि मे बिम्बप्रतिबिम्बमाव है। यहाँ परशुराम की स्वामाविक शुद्धि अभिव्यञ्जित हो रही है, अत दृष्टान्त अलकार है।

महावीरचरितम् ५/४

२ दृष्टान्त पुनरेतेषां सर्वेषा प्रतिबिम्बनम्।। -काव्यप्रकाश १०/१०२ का उत्तरार्ध

<sup>3</sup> महावीरचरितम् १/२३

४ वही ४/२७

प्रतीप

षष्ठ अक मे उत्कण्ठित रावण सीता के सौन्दर्य का अवलोकन करता है -

मुख यदि किमिन्दुना यदि चलाञ्चले लोचने किमुत्पलकदम्बकैर्यदि तरगभगी भ्रुवौ। किमात्मभवधन्वना यदि सुसयता कुन्तला किमम्बुवहडम्बरैर्यदि तनूरिय कि श्रिया।।

यहाँ सीता के मुख नेत्र, भौंह, केशपाश, शरीर आदि उपमेयो के समक्ष प्रसिद्ध उपमानो क्रमश चन्द्रमा, नीलकमल, कामबाण, मेघसमूह, लक्ष्मी आदि की व्यर्थता का प्रतिपादन किया गया है, अत प्रतीप अलकार है। यह प्रसग श्रृगाराभास का उत्कर्ष कर रहा है।

#### काव्यलिगं

षष्ठ अक मे रामादिक के लकाक्रमण करने पर द्वाररक्षक राक्षसगण को निर्देश दिया जाता

दत्त द्वाराणि तूर्णं सरलतरगुरुण्यश्मसारार्गलानि क्षिप्यन्ता शस्त्रजात तदुपरि नयत स्वान्वयाश्चावधत्त। रुध्यध्व निर्विषासूञ्शिशुयुवतिजनान्यीवधाश्चाद्रियध्व प्राप्त सुग्रीवमुख्यप्लवगपरिवृत सानुजो रामभद्र।।

यहाँ दरवाजो मे लोहे की कीले बन्द करना, अस्त्रो को सुसज्जित करना, बच्चो, वृद्धो स्त्रियो की रक्षा, खाद्यान्न—सचय आदि कार्यों का निर्देश दिया जाता है क्योंकि उसका कारण है- सुग्रीवादिक वानरगण के साथ लक्ष्मण एव राम का आगमन। उपर्युक्त तीनो वाक्यो का हेतु है अन्तिम वाक्य, अतएव काव्यलिंग अलकार है।

आक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता।
 तस्यैव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धनम्।। –काव्यप्रकाश १०/१३३

२ महानीस्थितिहाः ६/६

काव्यलिग हेतोर्वाक्यपदार्थता।। –काव्यप्रकाश १०/११४ का उत्तरार्ध

४ महावीरचरितम् ६/१६

#### विरोध<sup>¹</sup>

हनूमान् द्वारा लका-दहन का वृत्तान्त ज्ञात होने पर माल्यवान् की उक्ति है -

तूलदाह पुर लका दहतैव हनूमता। अपि लकापतेस्तीव्र प्रतापो निरवाप्यत।।3

यहाँ दाहकता एव निरवाप्यता (बुझाना) परस्पर विरुद्ध क्रियाये हैं, अत विरोधालकार है।

#### अर्थापत्ति<sup>3</sup>

प्रथम अक मे राम की उक्ति है -

साधारण्यान्निरातक कन्यामन्योऽपि याचते। कि पुनर्जगता जेता प्रपौत्र परमेष्ठिन।।

यहाँ कन्या की याचना सर्वसाधारण का अधिकार है तो एतद्विषयक रावण के अधिकार के सम्बन्ध मे चिन्ता नहीं करनी चाहिये, यह अर्थ प्रकारान्तर से प्रतीत हो रहा है, अत अर्थापित अलकार है।

# ससृष्टि

षष्ठ अक में हनूमान् द्वारा औषधियुक्त पर्वत लाने पर आनन्दित रामादिक की अवस्था का वर्णन करते हुये चित्ररथ का कथन है —

> यथा चन्द्रालोक कुमुदिनवहश्चुम्बकमणि दृषत्सारस्तत्त्वामृतमपि भवाम्भोनिधिगत । तथा सभाव्यैतौ हनुमदुम्प्रीकर्द्धमरुत झटित्युज्जम्भेते किमपि गहनो वस्तुमहिमा।

जातिश्चतुर्भिर्जात्याद्यैर्विरुद्धा स्याद् गुणस्त्रिभ ।
 क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्य द्रव्येणैवेति ते दश।। –काव्यप्रकाश १०/११०

२ महावीरचरितम् ६/५

कैमुत्येनार्थससिद्धि काव्यार्थापत्तिरिष्यते।
 स जितस्त्वन्मुखेनेन्दु, का वार्ता सरसीरुहाम्?।। –कुवलयानन्द १२०

४ महावीरचरितम् १/३१

५ सेष्टा ससृष्टिरेतेषा भेदेन यदिह स्थिति ।। –काव्यप्रकाश १० / १३६

६ म्हादीकात्मा ६/५२

यहाँ प्रथम तीन पाद मे उपमा तथा चतुर्थ पाद मे अर्थान्तरन्यास अलकार निरपेक्ष रूप से विद्यमान है, अत उपमा एव अर्थान्तरन्यास की ससृष्टि है।

चित्ररथ दिव्यौषधि-प्रभाव से चैतन्य लक्ष्मण की अवस्था का वर्णन करते हैं -

शाणोत्कीर्णो मणिरिव घनाम्भोदमुक्तो विवस्वा— त्रि कोशोऽसिर्झटिति विगलत्कञ्चुक पन्नगेन्द्र । दीव्यत्युच्चैर्लघुरघुपति किनु वा स्यात्किमन्य दिव्योषध्या जयति महिमा कोऽप्यचिन्त्यानुभाव ।।

प्रस्तुत स्थल पर प्रथम तीन पाद मे उपमा तथा अन्तिम पाद मे अर्थान्तरन्यास निरपेक्षतया अवस्थित है, अत उपमा एव अर्थान्तरन्यास अलकार की ससृष्टि है।

महावीरचरितम् ६/५३

# अष्टम अध्याय

प्रकृति दिश्रण, अतिप्राकृत एत्व, जाक जीवन को आँको

# प्रकृति । ेह्म, अतिप्राकृत तत्त्व, लाकजीव∙ की झॉकी

### प्रकृति चित्रण

आदिम काल से ही प्रकृति और मनुष्य का अभिन्न सम्बन्ध रहा है। मनुष्य एव प्रकृति का साहचर्य प्रख्यात एव चिरपरिचित है। प्रकृति मानव की जीवनपर्यन्त निर्वाह करने वाली सहचरी है। वह सुखदु खादिक सकल परिस्थितियों में मनुष्य के साथ रहती है। अतएव दोनों में परस्पर रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। किवयों ने भी हृदयगत भावों को मूर्त रूप देने के लिये प्रकृति के प्रतिबिम्बों का ही सर्वत्र आश्रय ग्रहण किया है। सस्कृत काव्यों में प्रकृति का दो प्रकार से चित्रण किया गया है — प्रथम आलम्बन रूप में तथा द्वितीय उद्दीपन रूप में । प्रकृति आलम्बन के रूप में वर्ण्य रहती है तथा उद्दीपन के रूप में उसका मानव से सम्बद्ध प्रभाव वर्ण्य रहता है। किव काव्य के आत्मतत्त्व रस की सम्यक् योजना हेतु अपने काव्य में प्राकृतिक दृश्यों का उद्दीपन विभाव के रूप में आश्रय ग्रहण करता है। प्रकृति के अनेक रूप यथा — नदी, पर्वत, वन, उपवन, सूर्योदय, चन्द्रोदय, ऋतु, मेघसमूह आदि मानव के मनोगत भावों को उद्दीप्त करने में सक्षम हैं। संस्कृत किया ने कहीं प्रकृति के मञ्जुल रूप अर्थात उपवन, ऋतु, चन्द्रोदय, तपोवन आदि का सुन्दर चित्रण किया है तो कहीं अटवी, ग्रीष्म ऋतु, पर्वत आदि से सम्बद्ध भयावह एव रोमाञ्चकारी दृश्यों का उपनिबन्धन किया है। अतएव वर्ण्य विषय के आधार पर प्रकृति के दो रूप दृष्टिगोचर होते हैं — प्रथम सुकुमार रूप एव द्वितीय भीम रूप।

किसी भी किव के प्रकृति चित्रण पर उसकी वैयक्तिक उपलिख्यों का प्रभाव अवश्यमेव रहता है। प्रथम अध्याय से ही स्पष्ट है कि भवभूति का जीवन आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं था, पाण्डित्य के अनुरूप उन्हें ख्याति प्राप्त नहीं हुयी थी। अतएव उनके प्रकृति चित्र अत्यन्त रुक्ष, कठोर एव गाम्भीर्य से ओत-प्रोत हैं, वे निश्चित रूप से उनके व्यक्तिगत संघर्ष, स्वानुभूत कष्ट एव गम्भीर जीवन के संसूचक हैं।

कवि ने आरम्भिक घटनाओं के कार्यस्थल के रूप में विश्वामित्र के सिद्धाश्रम का चयन किया है, यह वृक्षादिकों से हरा—भरा मनोहारी स्थल है — दृश्यते हरितपरिसरारण्यरमणीय कौशिकी— परिक्षिप्तमायतनमृषेस्तस्य सिद्धाश्रमपद नाम।

राम एव लक्ष्मण के माहात्म्य-प्रकाशन हेतु कवि ने चन्द्रमा एव कौस्तुभ को ग्रहण किया है-

नान्यत्र राघवाद्वशात्प्रसूतिरनयो समा। दुग्धार्णवादृते जन्म चन्द्रकौस्तुभयो कुत।।

ताटका की उपमा उत्पातवात से दी गयी है — 'उत्पातपातावलिरिव सा हताशा महानुभावमभिद्रवति'। ताटका तालवृक्ष के समान ऊँची है — 'उत्तालताटकोत्पात '।

दिव्यास्त्रों के आगमन से दिशाये द्रुतसुवर्ण से सिक्त की भॉति पीली पड गयी हैं, दिन सान्ध्यराग से युक्त अतएव पीतवर्ण का प्रतीत होता है, आकाश अनवरत विद्युत्पूर्ण दृष्टिगोचर होता है —

झटित्येवोत्तप्तद्रुतकनकसिक्ता इव दिश पिशगत्वात्सध्यान्तरित इव निर्माति दिवस । ज्वलत्केतुव्रातस्थगितमिव दिव्यास्त्रनिचित नभो नैरन्तर्यप्रकारिकारकार्यः ।।

किव ने अपने पात्रों के रूप, स्वभाव एवं विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण करने के लिये प्रकृति को उपमान के रूप में प्रयुक्त किया है। राम परशुराम के सम्मुख जाना चाहते हैं, सीता उन्हें रोकने के लिये मराली की गति के समान चलती हैं — 'प्रेक्षस्व तावत्त्वराविशृखलमरालवधूद्भ्रान्तगमना भर्तुदारिकाम्'।'

१ महावीरचरितम् १/१२-१३

२ वही १/२३

३ वही १/३८-३६

४ वही १/३७ का प्रथमार्घ

प् वही १/४३

६ वही २/२०-२१

उस समय राम उन्हे धैर्य बॅधाते हैं तथा सीता के अगो की उपमा मधूक पुष्प एव स्तनो की किलयों से देते हैं —

आतकश्रमसाध्वसव्यतिकरोत्कम्प कथ सह्यता— मगैर्मुग्धमधूकपुष्परुचिभिर्लावण्यसारैरयम्। उन्नद्धस्तनयुग्मकुड्मलगुरुश्वासावभुग्नस्य ते मध्यस्य केराह्मक्रकाकादुषो भगप्रिये मा च भूत्।।

उनके लिये सीता का आलिगन हरिचन्दन एव चन्द्रमा के समान शीतल है -

वैदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चैतन्यमामीलय— न्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरस्निग्धोरुणद्धचन्यत ।

परशुराम के गम्भीर वचन पुष्करावर्तक मेघ की ध्विन के समान हैं — तस्यानराल— साहसप्रचण्डकर्मण पुष्करावर्तकस्तिनतमासलो वािड्नर्घोष कर्णविवरमाप्याययित। शातानन्द के ब्रह्मतेज की ओजस्विता व्यजन से प्रज्वित एव दिधघृत धारा से सिमद्ध अग्नि के समान है — प्रसाद्यतामय धवित्रनिर्धूत इवािभप्रणीत पृषदाज्यािभधारघोरस्तनूनपात्सिमध्यमानदारुणब्रह्मवर्चसज्योतिरागिरस।

धनुष् नि सृत शब्द मेघसदृश है — उद्गारिघोरघनघर्घरघोषमेतत्। वायु से परिपूरित पाताल अकालप्रलय— रात्रि की भॉति शब्दायमान है — ध्वानोच्चण्डमकाण्डकालरजनीपर्जन्यवद् गर्जित।

परशुराम के क्रोध की उपमा वडवानल से दी गयी है -

स्फूर्जत्येव स एष सप्रति मम न्यक्कारभिन्नस्थिते । कल्पापायमरुत्प्रकीर्णपयस सिन्धोरिवौर्वानल ।।

राम का क्रोध समुद्र अथवा मेघ के समान है -

महावीरचिरतम् २/२१

२ वही २/२२ का उत्तरार्ध

३ वही २/२१-२२

४ वही ३/२०-२१

प् वही ३/२६

६ वही ५/२ का उत्तरार्घ

७ वही ३/४०

उद्धूमावलिरम्भसामिव निधिर्मध्यज्वलद्वाडवो विद्युद्व्यञ्जितवज्रगर्भजलदच्छाया समालम्बते।।

वाली के पीतवर्ण वाले शरीर की उपमा सन्ध्यारागयुक्त विद्युत्पूर्ण मेघ, गैरिक धातु से सुशोभित पर्वत से दी गयी है —

बिभ्राणश्चारुचामीकरकमलमय दाम दत्त मघोना पिगेनागेन सन्ध्याच्छुरित इव महानम्बुवाहस्तिडित्वान्। उत्पाताविद्धमूर्तेर्दधदुपरि गिरेगैरिकाकस्य लक्ष्मी— मन्त सीमन्त रेखामिव वियति जवादिन्द्रसूनुस्तनोति।।

किव ने श्रृगाराभास की व्यञ्जना में प्रकृति—प्रदत्त उपमानों को सर्वथा तिरस्कृत बना दिया है, रावण सीता को देखकर कहता है — इसके मुख के समक्ष चन्द्रमा व्यर्थ है, चञ्चल नेत्रप्रान्तों के आगे नीलकमल क्या ? भौहों के रहते कामबाण तथा केशपाश के आगे मेघसमूह प्रयोजनहीन हैं, शरीर के सम्मुख लक्ष्मी व्यर्थ हैं —

मुख यदि किमिन्दुना यदि चलाञ्चले लोचने किमुत्पलकदम्बकैर्यदि तरगभगी भ्रुवौ। किमात्मभवधन्वना यदि सुसयता कुन्तला किम्बुवहडम्बरैर्यदि तनूरिय कि श्रिया।।

रावण की अविनम्रता की तुलना एक वृक्ष से दी गयी है जिसमें सीता की प्रार्थना बीज है, शूर्पणखा का राम एव लक्ष्मण की वञ्चना हेतु गमन अकुर है, मारीचकृत माया नूतन किसलय, सीताहरण शाखा, अक्षकुमार का वध एव विभीषणमैत्री किलयाँ हैं —

बीज यस्य विदेहराजतनयायाच्ञाकुरोऽपि स्वसु— र्यात्रा तौ परिवञ्चितु किसलय मारीचमायाविधि । शाखाजालमयोनिजापहरण तस्य स्फुट कोरका कीशाधीशवधोऽनुजस्य गमन सख्य तयोस्तेन च।।

१ महारोधकाद्यम् प्/२१

२ वही ५/४४

<sup>3</sup> वही ६/६

४ वही ६/१

वानर समुद्र जल को नारियल के जल के समान पान कर सकते हैं, पर्वतो को गूलर फल के समान फॉद सकते हैं, निवास-वृक्ष की भॉति सकल ब्रह्माण्ड को तोड-मरोड सकते हैं –

> अम्भोधेर्नारिकेलीरसमिव चुलकैरुद्विलुम्पन्त्यपो ये येषामुत्क्षेपहेल शिखरिषु लिकुचोदुम्बरप्राय एव। ब्रह्मस्तम्ब निवासद्गुममिव रसभाद्विप्रकर्तुं क्षमा ये तेषा कोट्योऽप्यसख्या सुतममरपतेर्वानराणा नमन्ति।।

दुन्दुभि नामक दैत्य के अस्थिसमूह की कान्ति शरत्कालीन मेघ के समान शुभ्र है -

तत्ककालमकालपाण्डुरघनप्रस्पर्धि रुन्धन्नभ ।

अगद राक्षस समुदाय की तुलना वन तथा राम की दावानल से करता है -

दृप्यद्राक्षसचक्रकाननमहादावानलस्याज्ञया।<sup>3</sup>

राम सीता—विरह से कातर हो रहे थे, उन्हें हनूमान् से सीता का अनुसूया नामािकत उत्तरीयवस्त्र प्राप्त होता है। उस समय वह उत्तरीय नेत्रों के लिये चन्द्रमा के प्रकाशतुल्य आनन्ददायी, शरीर के लिये कर्पूरचूर्ण के समान शीतल एवं मन को अमृतकलश से सिञ्चित चेतनादायक प्रतीत होता है —

दृशो शरच्छीतकरप्रकाश कायेऽपि कर्पूरपरागपूर । स्वान्तेऽपि सान्द्रामृतकुम्भसेकस्तदा यदासीत्किल दृष्टमात्रम्।।

राम को कमलनालतुल्य भरत के शरीर का परिरम्भण ब्रह्मानन्द के समान सुखप्रद प्रतीत होता है —

अनुभावयति ब्रह्मानन्दसाक्षात्क्रियामिव। स्पर्शस्तेऽद्य वराम्भोजप्रस्फुरन्नालकर्कश।।\*

महावीरचरितम् ५/३२

२ वही ५/३६ का उत्तरार्ध

३ वही ६/२०

४ वही ७/१७

५ वही ७/३१

राम विसष्ठ का दर्शन कर द्रवीभूत हो जाते हैं जैसे पूर्णिमा के चन्द्रमा को देखकर चन्द्रकान्तमणि द्रवित होती है —

यदर्शकारकारकोकादिन्दुकान्तोपलो यया।।

दिव्यौषिध के प्रभाव से लक्ष्मण के प्रफुल्लित होने की उपमा सान पर चढाये गये मिण मेघयुक्त सूर्य, त्वचायुक्त सर्प आदि से दी गयी है —

> शाणोत्कीर्णो मिणिरिव घनाम्भोदमुक्तो विवस्वा— न्नि कोशोऽसिर्झिटिति विगलत्कञ्चुक पन्नगेन्द्र । दीव्यत्युच्चैर्लघुरघुपति कि नु वा स्यात्किमन्य दिव्यौषध्या जयति महिमा कोऽप्यचिन्त्यानुभाव ।।

पञ्चम एव सप्तम अक मे कवि ने विस्तारपूर्वक प्रकृति का चित्रण किया है।

प्रस्रवण पर्वत वन के मध्य भाग में स्थित है, समीप में गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। इसकी कन्दराये आसन्नवर्ती वृक्षों की छाया से हरी—भरी हैं, गोदावरी नदी के अनवरत प्रवाहित जल से मुखरित रहती हैं, यहाँ आकाश में श्याम वर्ण वाले मेघ छाये रहते हैं — अयमविरलानो—कहनिवहनिरन्तरस्निग्धनीलपरिसरारण्यपारणहाँ प्रेदावरीनुख्यक दर सततमिष्यन्दमानमेघमेदुरितनीलिमा जनस्थानमध्यगोगिरि प्रस्रवणों नाम।

१ मनाकिस्परेनम् ७/३४

२ वही ६/५३

३ वही ५/१५-१६

४ वही ५/२६-२७

ऋष्यमूकपर्वत का पम्पासरोवरप्रान्त कोलाहल से दूर, गम्भीर, रमणीक स्थल है — प्रशान्तगम्भीरनीलविपुलश्रीररण्यगिरिभूमि प्रसज्यते। ऋष्यमूकपम्पापर्यन्तभूमय खल्वेता।

इसके आगे मतग मुनि का आश्रम स्थित है। सम्प्रति निर्जन है, तथापि वहाँ यज्ञाग्नि प्रज्वित है, समीप में सोमपात्र, चमस आदि रखे हुए हैं, कुश बिछा हुआ है, घृत की गन्ध चतुर्दिक व्याप्त है — 'तथा चाग्रतो मतगाश्रमपदम्। यत्र चिरशून्येऽपि सिनिहितसोमचमसादिविविधपात्रपरिकर— आस्तीर्णबहिरिध्मवानाज्यगन्धिरद्यापि भगवान्वैश्वानर सिमध्यते।

यहाँ झरने बह रहे हैं, इनके तटवर्ती वेतस वृक्ष मदमस्त पक्षीगणो से आक्रान्त होकर पुष्प गिरा रहे हैं, जिनसे उनका स्वच्छ जल सुवासित हो रहा है। साथ ही जम्बू वन के परिपक्व फलो के गिरने से झरनो का जल अनवरत शब्दायमान हो रहा है —

> इह समदशकुन्ताक्रान्तवानीरमुक्तप्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति। फलभरपरिणामश्यामजम्बूनिकुञ्जस्खलनमुखरभूरिस्रोतसा निर्झरिण्य।।

युवा भालुओं की गुर्राहट प्रतिध्वनित हो रही है, अतएव भयावह प्रतीत होती है। हाथियों ने सल्लकी वृक्षों का भक्षण करके छोड दिया है जिनसे शीतल एव कषाय रस से परिपूर्ण गन्ध फैल रही है —

दधति कुहरभाजामत्र भल्लूकयूनामनुरसितगुरूणि स्त्यानमम्बूकृतानि। शिशिरकदुकषाय स्त्यायते सल्लकीनामभिदलितविशीर्णग्रन्थिनिष्यन्दगन्ध।।

यहाँ कदम्ब वन के पुष्प पूर्व दिशा से आने वाली वायु से विकसित होते हैं — ' प्रवृत्त— पौरस्त्यद्वाविद्वाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वावाद्वाव

१ महावीरचरितम् ५/३६-४०

२ वही ५/३६-४०

३ वही ५/४०

४ वही ५/४१

प् वही प्/४१-४२

स्थितमुपनतजृम्भारम्भिबम्बै कदम्बै कृतमितकलकण्ठैस्ताण्डव नीलकण्ठै। अपि च विघटमानप्रौढतापिच्छनील श्रयति शिखरमद्रेर्नूतनस्तोयवाह।

क्रुद्ध वाली मेघ की भॉति गर्जना कर रहा है, उसका मुख गुञ्जाफल के सदृश आरक्त है विवृत होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उसमे दिड्मण्डल प्रविष्ट हो रहा है, वेगपूर्वक पुच्छचालन से विद्युत् का भ्रम हो जाता है, पूँछ पताका—सी दृष्टिगोचर होती है, आकाश प्रकम्पित—सा है —

गर्जत्पर्जन्यघोरस्तनितमविरत तिग्मगम्भीरमन्त— र्गुञ्जन्गुञ्जाभजृम्भाविवृतमुखविशद्विश्वदिक्चक्रवाल । सरम्भोत्तम्भतुगस्थितवितततिङ्ठित्पगलागूलकेतु-र्व्यस्त विस्तार्य दर्पादिपहितगगनोत्सगमग धुनोति ।।

षष्ठ अक मे युद्ध—वर्णन है, तथापि कवि ने प्रकारान्तर से प्राकृतिक उपमानो का यथावसर सुन्दर प्रयोग किया है।

राक्षसो का निर्घोष प्रलयकाल में सप्तसागर की उर्मियों के परस्पर सम्मिलन से उत्पन्न अत्यन्त तीक्ष्ण शब्द की भॉति हैं —

> सवर्तप्रकटविवर्तसप्तपाथोनाथोर्मिव्यतिकरविभ्रमप्रचण्ड तेषाम्। निर्घोष स्फुरति भृश परसहस्रव्यावल्गत्प्रबलगतागतास्रपाणाम्।।

कुलपर्वत जलमय वायु के प्रवाहित होने पर भी प्रकम्पित नहीं होते, गम्भीर तथा असीम जलराशि से परिपूर्ण सागर अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करते —

> न कम्पते झझामरुति किल वाति प्रतिदिश समुन्मूर्च्छत्सारा कुलशिखरिण किञ्चिदपि ते। न मर्यादा तेऽपि प्रतिजहति गाम्भीर्यगरिम— स्फुरद्वार्ब्रह्माणोऽकलितमहिमानोऽम्बुनिधय।।

१ महावीरचरितम् ५/४२

२ वही ५/५३

३ वही ६/२६

४ वही ६/३६

लक्ष्मण के मूर्च्छित होने पर हनूमान् एक ही क्षण मे पर्वत लेकर आते हैं, उस समय का दृश्य अत्यन्त रोमाञ्चकारी है, प्रलयकाल के समान धूलराशि गिर रही है, टेढी पूँछ से टकरा जाने के कारण नक्षत्र समूह विचलित—सा हो गया है —

उत्स्फूर्जद्रोमकूप प्रलयपरिमिलत्पाशुवर्षानुकारी किचिद्भुग्नाग्रपुच्छाप्रतिमविचलनापास्तनक्षत्रचक्र । भूम्नौत्सुक्यानुरूपव्यवसितिरधिक पर्यवप्लुत्य गत्वा क्वापि प्राज्ञ क्षणार्धात्कमपि गिरिमसावाहरन्नाजगाम।।

लक्ष्मण दिव्यौषधि के प्रभाव से वैसे ही प्रफुल्लित होते हैं जिस प्रकार चन्द्रकिरणो से कुमुदपुष्प एव चुम्बक के प्रभाव से लोहा तथा अध्यात्म ज्ञान से भाराकुल जन —

यथा चन्द्रालोक कुमुदनिवहश्चुम्बकमणि दृषत्सारस्तत्त्वामृतमपि भवाम्भोनिधिगत । तथा सभाव्यैतौ हनुमदुपनीताद्रिमरुत झटित्युज्जम्भेते किमपि गहनो वस्तुमहिमा।।

वानर तथा राक्षस सेनाओं के बीच वही अन्तर है, जो प्रात कालीन सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश में रहता है — 'तावदन्तरमतयोर्बलयोरिधगम्यमान प्रात सध्याया यावदन्धतमसारुणालोकयो'।' अयोध्या—प्रत्यावर्तन के समय किव ने अत्यन्त विस्तारपूर्वक प्राकृतिक दृश्यों का उपनिबन्धन किया है, यद्यपि यह कथान्वित की दृष्टि से अनुपयुक्त है, तथापि किव ने सप्तम अक में प्रकृति—चित्रण के माध्यम से राम एव सीता के मनोभावों एव अन्त प्रकृति का सुन्दर प्रकाशन किया है। राम धीरोदात्त नायक हैं, अत किव ने नायकिनष्ठ गुणों का सम्यक् निर्वाह करते हुए राम के गाम्भीर्यपूर्ण वचनों एवं लक्ष्मण के वक्तव्यों का आश्रय ग्रहण किया है।

राम सीता को भगवान् शिव के अष्टविधतनु मे प्रथम तनु जलमय सागर का परिचय देते

साक्षात्किलाष्टमूर्तेस्तस्यैषा मूर्तिरम्मयी प्रथमा। गीत सागर इति नृभिरपरिच्छेद्यात्मगाम्भीर्य।

१ महावीरचरितम् ६/५१

२ वही ६/५२

३ वही ६/५४-५५

४ वही ७/६

इसके मध्य में, वानरो द्वारा सुदूर प्रान्तो से लाये गये प्रस्तरखण्डो से निर्मित सेतु की उज्ज्वलता यशरूप मे वर्तमान है — एतस्य मध्येऽपि किमेतद् दूरप्रसारित धवलाशुकिमवा— भिनवतृणाच्छन्नासु भूमिषु दृश्यते ?

राम परस्पर सटे हुए तमाल वृक्षो की छाया से शीतल निकुञ्जो तथा मलयाचल के शिखर से अनवरत गिरने वाले झरनो के प्रवाह से युक्त स्थल की ओर लक्ष्मण का ध्यान आकृष्ट करते हैं —

> एता भुव परिचिनोषि मिलत्तमालच्छायान्धकारिततुषारनिकुञ्जपुञ्जा । उन्मूर्च्छदच्छमलयाचलतुड्गश्रृड्गप्राग्भारनिष्पतितनिर्झरपूरभाज ।।

लक्ष्मण इसके निकट ही जीर्ण कन्दरा दिखाते हैं, जहाँ बास की झुरमुट मे राम और लक्ष्मण ने रात्रि व्यतीत की थी, उस समय दिशाये मेघ के गर्जन से फट रही थीं विद्युत् के निनाद से आकाश विदीर्ण हो रहा था, वायु के साथ मेघ यत्र—तत्र घूम रहे थे, पेडो की छाया के कारण कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो पा रहा था-आर्य। ता एवैता।

> गर्जाजर्जरितासु दिक्षु बिधरे तत्स्फूर्जथुस्फूर्जितै— व्योम्नि भ्राम्यति दुष्प्रभञ्जनजवादभ्रेऽप्यदभ्रे मुहु । आक्षिष्यान्धयति दुमान्धतमसे चक्षु प्रविश्य क्षपा यत्रासीत्क्षपिता क्षरज्जलधरे त्वक्सारलक्षीकृते।।

इसके आगे कावेरी नदी के तट की निकटवर्ती भूमि है, जहाँ ताम्बूली लता से निसृत मकरन्द धारा से सिञ्चित, सुपारी के वृक्ष फैले हुए हैं — देव रामभद्र । दृश्यन्ते किलैता कावेरी तीरभूमय ?

> यत्पर्यन्तमहीध्रसीम्नि कुहलीमाध्वीकधारोद्गिरद्— धृष्यत्पूगवनीघनीकृततलैस्तुगैर्जरच्छाखिभि ।

विभीषण पम्पासरोवर प्रान्त की ओर सकेत करते हैं, जहाँ एक ही बाण से विद्ध पुराना तालवृक्ष है – देव रामभद्र । एतास्ता पम्पापर्यन्तभूमय

१ महावीरचरितम् ७/६-१०

२ वही ७/११

३ वही ७/१२

४ वही ७/१३ का पूर्वार्ध

# बाणेनैकेन विद्ध विलसति पुरतस्तज्जरत्तालखण्ड ।

एतदनन्तर उनका विमान अत्यन्त ऊँची चोटी वाले सह्य पर्वत को पार कर आर्यावर्त में प्रविष्ट होता है — देव । अत्युच्चै किलाय सह्य सानुमान्। एनमितक्रम्य गम्यते किलार्यावर्त। एतदनन्तर वे मध्यम लोक की ओर अग्रसर होते हैं। सीता वहाँ दिन मे भी नक्षत्रमण्डल देखकर आश्चर्यान्वित हो जाती हैं — 'अहो । कथ दिनेऽपि तारकाचक्रमिवैतद् दृश्यते'। इन तारो को सूर्य की तीक्ष्ण रिश्मयो के कारण पृथ्वीतल से दिन मे देखना सम्भव नहीं है — 'अतिविप्रकर्षाद्रविकिरण— प्रतिहत्तचक्षुर्भिनं दृश्यते किल दिवसे'। सीता को वे तारे आकाशरूपी वाटिका मे खिले हुए पुष्प प्रतीत होते हैं — 'कथ गगनवाटिकाया फुल्लानि कुसुमानीव दृश्यन्ते'। '

तत्पश्चात् वे उदयाचल और अस्ताचल की ओर बढते हैं -

उदयास्ताचलावेतौ यत्क्रोडे बाल्यवार्धके। विस्रम्भाच्चन्द्रसूर्याभ्यामतीयेते विनिर्भयम्।।

कैलास तथा अञ्जन पर्वत अतीव उन्नत एव विशाल हैं जो कस्तूरी एव चन्दन से लिप्त पृथ्वी के स्तन के समान प्रतीत होते हैं —

> कैलासाञ्जनशैलावेतौ तुल्योन्नतत्वपरिणाहौ। चन्दनमृगमदलेप गमितौ क्षोण्या नु वक्षोजौ।।

यहीं काञ्चनाचल तथा आकाश को स्पर्श करते शिखरो वाला गन्धमादन पर्वत है, इसके बाद की भूमि अगम्य है — 'इतश्चाय काञ्चनाचल । परतश्चायमञ्जकषशिरा शिखरी गन्धमादन । तत परस्मादगम्या मादृशा भूमय'।

१ महावीरचरितम् ७/१६ का प्रथमार्ध

२ वही ७/२०--२१

३ वही ७/२१-२२

४ वही

प् वही

६ वही ७/२३

७ वही ७/२४

<sup>&</sup>lt;sub>म</sub> वही ७/२४-२५

विभीषण हिमालय पर्वत के शिखर दिखाते हैं, जहाँ गगा निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं, ये शिखर कर्पूर की भाँति उज्ज्वल हैं, यहाँ पुराने भूर्ज वल्कल हैं —

एते ते सुरसिन्धुधौतदृषद कर्पूरखण्डोज्ज्वला पादा जर्जरभूर्जवल्कलभृतो गौरीगुरो पावना।

उपर्युक्त वर्णनो से स्पष्ट है कि प्रकृत नाटक मे प्रकृति चित्रण के अवसर अत्यत्प थे तथापि किव ने स्थान—स्थान पर प्रकृति से सम्बद्ध उपमानो का प्रयोग किया है जो नाटकीय घटनाक्रम मे विघ्न नहीं डालते, अपितु उत्कर्ष लाते हैं। पात्रो के हृदयगत भावो को अत्यन्त सूक्ष्मता से व्यक्त कर देते हैं।

#### अतिप्राकृत तत्त्व

कवि भवभूति ने प्रकृत रूपक से सम्बद्ध इतिवृत्त एव पात्रो को उपनिबद्ध करते समय अतिप्राकृत तत्त्वो का प्रचुरता से प्रयोग किया है। रामकथा स्वयमेव पौराणिक पृष्ठभूमि लिये हुए अतिप्राकृत घटनाओं से सुसज्जित है, कवि ने उसमें मौलिक उद्भावनाओं का पुट देकर अतिप्राकृत तत्त्वों का यथेच्छ प्रयोग किया है। यदि इतिवृत्त का स्वरूप, देश—काल एव परिवेश प्राचीन हो तो किव अपनी कल्पनाशक्ति द्वारा अवास्तविक एव असम्भव को भी सम्भाव्य रूप में प्रस्तुत कर देता है। अतिप्राकृत कल्पनाये धर्म, दर्शन, पौराणिक आख्यान से सम्बद्ध होती हैं अथवा लोककथाओं से, जिनके पात्र व घटनाये मानव की असीम कल्पनाओं की प्रस्तुति हैं।

भवभूति ने प्रकृत रूपक की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें अप्राकृत पात्रों में स्थित वीर रस अवान्तर सूक्ष्म एवं प्रस्फुट भेदों में व्यक्त हुआ है —

> अप्राकृतेषु पात्रेषु यत्र वीर स्थितो रस। भेदै सूक्ष्मैरभिव्यक्तै प्रत्याधार विभज्यते।।

कवि की विशेष अभिरुचि वीर एव अद्भुत रस में है, अतएव उन्होंने रघुनन्दन के चिरित को नाटक की विषयवस्तु के रूप में ग्रहण किया है। इसमें वीरता, साहस आदि का अद्भुत वर्णन किया गया है –

महावीरचिरतम् ७/२७

२ वही १/३

तेनेदमुदधृयजगत्त्रयमन्युमूलमस्तोकवीरगुरुसाहसमद्भुत च। वीराद्भुतप्रियतया रघुनन्दनस्य धर्मद्रहो दमयितुश्चरित निबद्धम्।।

संस्कृत नाटकों में अद्भुत रस प्राय अतिप्राकृत वर्णनों पर अवलम्बित होते हैं। प्रकृत रूपक में सर्वत्र अद्भुत रस का प्रयोग हुआ है तथा अनेक पात्र किसी न किसी दृष्टि से अप्राकृत है। किव ने मूल रामकथा के अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों को देश, काल एव नाट्यसक्षेप की दृष्टि से सर्वथा नये रूप में प्रस्तुत किया है तथा कथा एव पात्रों की प्रकृति के अनुसार कितपय नयी अतिप्राकृत कल्पनाये भी की हैं।

प्रथम अक मे महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम मे यज्ञावसर पर राजा जनक के अनुज कुशध्वज सीता और उर्मिला के साथ आते हैं। राम और लक्ष्मण भी वहीं यज्ञरक्षार्थ उपस्थित होते हैं। तदनन्तर राक्षसराज रावण का दूत सर्वमाय रावण का सीतापरिणय विषयक प्रस्ताव लेकर आता है। इसी सन्दर्भ मे कवि ने रामचरित से सम्बद्ध अतिप्राकृत प्रसगो को उपनिबद्ध किया है —

#### अहल्योद्धार

महर्षि गौतम की पत्नी एव शतानन्द की माता अहल्या पर इन्द्र आसक्त थे। ऋषि के शापवशात् अहल्या, जो अन्धतामिस्र से ग्रस्त थी, वह राम के तेज से पापमुक्त हो प्रकट होती हैं — 'तस्या पाप्मना शरीरमन्धतामिस्रमभ्ययात्। सेयमद्य रामभद्र तेजसा तस्मादेनसो निरमुच्यत'।

#### ताटका-वध

भीषणाकृति ताटका ब्राह्मण-समुदाय को आतिकत करती हुयी अत्यन्त वेगपूर्वक आती है। राम उसे देखकर प्रकम्पित नहीं होते तथा विश्वामित्र की आज्ञा से उसका वध करते हैं -

कन्ये तात । भीषणा हतासा।

राजा मा भैष्टमायुष्मत्यौ।

विश्वामित्र (राम चिबुकप्रदेशे स्पृशन्) हन्यतामियम्।

महावीरचरितम् १/६

२ वही १/२६-२७

३ वही १/३६-३७

अपि च

सीता अहो । परागत एव। हा धिक् हा धिक्। उत्पातपातावलिरिव सा

हताशा महानुभावमभिद्रवति।

राजा (धनुरास्फाल्य) आ पापे । तिष्ठ तिष्ठ।

अपि च

लक्ष्मण (विहस्य) पश्यन्तु भवन्तस्ताटकाम्।

हन्मर्मभेदिपतदुत्कटककपत्त्रसवेगतत्क्षणकृतस्फुटदगभगा। नासाकुटीरकुहरद्वयतुल्यनिर्यदुद्बुद्बुद्घ्वनदसृक्प्रसरा मृतैव।।

#### दिव्यास्त्र-दान

महर्षि विश्वामित्र ने ऋषि कृशाश्व से जृम्भक प्रभृति दिव्यास्त्रों के प्रयोग एव सहार की मन्त्रविद्या प्राप्त की थी, वे उसे राम के लिये शब्दत एव अर्थत प्रकाशित होने की आज्ञा देते हैं। एतदनन्तर आकाश दिव्यास्त्रों के असाधारण तेज से विद्युत्पूर्ण—सा प्रतीत होता है। राम विश्वामित्र से निवेदन करते हैं कि दिव्यास्त्र लक्ष्मण को भी प्राप्त हो। दिव्यास्त्र के प्रभाव से लक्ष्मण की प्रज्ञा उन्मीलित—सी हो जाती है, वे असीम शक्ति का अनुभव करते हैं — अहो प्रसाद ।

झटित्युन्मीलितप्रज्ञमप्रतक्यं च शक्तिभि । ज्योतिर्मयमिवात्मान मन्ये विद्याप्रकाशनात्। ।

दिव्यास्त्र राम के वशवर्ती हो आदेश मॉगते हैं -

(नेपथ्ये) राम राम ! महाबाहो ! वय त्वय्यायतामहे । विश्वामित्राभ्यनुज्ञानात्सह भ्रात्रा प्रशाधि न । !

१ महावीरचरितम् १/३५-३६

२ वही १/३६

३ वही १/४१-४२

४ वही १/४३

पुवही १/४८

६ वही १/४६

अष्टम अध्याय २५४

सीता और उर्मिला दिव्यास्त्रों के सम्भाषण से आश्चर्यचिकत रह जाती हैं — 'अहो । देवता मन्त्रयन्ते। आश्चर्यमाश्चर्यम्।' राम दिव्यास्त्रों को ध्यान करने पर, उपस्थित होने की आज्ञा देकर, उन्हें प्रेषित कर देते हैं — भगवन्तो दिव्यास्त्रनिकाया।

ध्यातैर्ध्यातै सनिधेय भवद्गि । स्व स्व स्थान यात यूय नमो व ।।

### ध्यान मात्र से शिवधनुष् की उपस्थिति

राम के असाधारण पराक्रम एव तेजस्विता से प्रभावित हो कुशध्वज उन्हें कन्या सीता हेतु सुयोग्य वर मानते हैं एव जामाता के रूप में चाहते हैं, किन्तु वह अग्रज सीरध्वज जनक की शिवधनुर्भंगकर्त्ता के साथ ही सीतापरिणय विषयक प्रतिज्ञा का स्मरण कर उद्विग्न हो जाते हैं। विश्वामित्र कुशध्वज को आदेश देते हैं कि शिव के वरदान से ध्यानमात्र द्वारा धनुष् राम के समक्ष उपस्थित किया जाय। सहस्र वज्रों से निर्मित शिवधनुष् राम के समक्ष प्रकट होता है —

स्फूर्जद्वजसहस्रनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो। रामस्य त्रिपुरान्तकृद्दिविषदा तेजोभिरिद्ध धनु ।।

सीता सशकित हैं। राम द्वारा प्रत्यञ्चा खींचते ही धनुष् अनायास टूट जाता है -

सीता (स्वगतम्) साप्रत सशयितास्मि।

राजा शुण्डार कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दण्डक-

स्तिस्मन्नाहित एव --

उर्मिला अपि नामैतद्भवेत्।

राजा – गर्जितगुण कृष्ट च –

र्ज्ञा वर्धामहे।

राजा (साद्भुतम्) –भग्न च तत्।।

महावीरचरितम् १/४६–५०

२ वही १/५०

३ वही १/५३ का पूर्वार्ध

४ वही १/५३ का उत्तरार्ध

#### सुबाहु-मारीच-पराभव

सुन्दोपसुन्द के पुत्र सुबाहु तथा मारीच यज्ञ मे विघ्नस्वरूप उपस्थित होते हैं। राम अद्भुत पराक्रम से मारीच को तृणवत् परास्त कर देते हैं तथा सुबाहु का वध करते हैं –

विश्वामित्र - तद्वत्सौ । हन्युतामेष यज्ञप्रत्यूह ।

अपि च

दूराद्दवीयो धरणीधराभ यस्ताटकेय तृणवद् व्यधूनोत्। हन्ता सुबाहोरपि ताटकारि स राजपुत्रो हृदि बाधते माम्।।

उपरिवर्णित घटनाओं के सन्दर्भ में ध्यातव्य है कि ये समस्त अतिप्राकृत घटनाये नेपथ्य में घटित होती हैं। अहल्या, ताटका, दिव्यास्त्र शिवधनुष् आदि रगमच पर साक्षात् उपस्थित नहीं होते हैं। किव ने नाट्यशास्त्रीय नियमों का पालन करते हुये इनकी सूचना मात्र दे दी है क्योंकि युद्धवधादिक दृश्यों के अभिनय का निषेध वर्णित है।

# शूर्पणखा का मन्थरा के शरीर में प्रवेश

चतुर्थ अक मे उपन्यस्त इस घटना के माध्यम से किव ने राम, सीता एव लक्ष्मण के वनगमन तथा राक्षसों से भावी युद्ध की योजना की है। माल्यवान् प्रबल शत्रु राम पर छलप्रयोग को ही उचित मानता है। एतदर्थ वह शूर्पणखा के साथ मन्त्रणा करता है और उसे आदेश देता है कि वह कैकेयी का सवाद लेकर मिथिला जाने वाली दासी मन्थरा के छद्मवेष मे जाकर 'राम का 98 वर्ष वनवास एव भरत के राज्याभिषेक'—सम्बन्धी मिथ्या पत्र प्रस्तुत कर दे। सम्प्रति मिथिला मे रामादिक चारो भाइयो का परिणयसस्कार सम्पन्न हुआ है, दशरथ भी वहीं हैं। राम आज्ञाकारी हैं, वह तत्क्षण लक्ष्मण एव सीता के साथ वन की ओर प्रस्थान कर देगें। दण्डकारण्य मे विराध प्रमृति राक्षस युद्ध करेगे, साथ ही सीताहरणवश रावण का दुराग्रह भी पूर्ण हो जायेगा।

शूर्पणखा द्वारा मन्थरा के छद्मवेष मे पत्र प्रस्तुत कर देने से राम सीता एव लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं।

<sup>9</sup> FEILIKEUR 72 9/60-69

२ वही २/१

### दिव्य पुरुष का आविर्भाव

मतगाश्रम मे निवास करने वाली शबरतपस्विनी श्रमणा कबन्ध राक्षस से आतिकत हो, रक्षार्थ पुकारती है। राम से आदिष्ट हो, लक्ष्मण उस रक्त—सिक्त, दाढी—मूंछो वाले, दीर्घबाहु कबन्ध राक्षस की चिता सजा देते हैं।

एतदनन्तर राक्षस कबन्ध श्मशानल से दिव्यपुरुष के रूप मे प्रकट होकर अपना परिचय देता है कि वह श्री नामक अप्सरा का पुत्र दनु है शापवशात् राक्षस बन गया था। इन्द्र के वज्रप्रहार से कबन्धमात्रावशिष्ट था, उसे सम्प्रति राम की कृपा से राक्षसरूप को छोडकर दिव्यशरीर प्राप्त हुआ —

श्चित्र चित्रमुदेति कोऽप्ययमितो दिव्य श्मशानानलात्।

अपि च

दनुर्नाम श्रिय पुत्र शापाद्राक्षसता गत । इन्द्रास्त्रकृतकाबन्ध्य पूतोऽस्मि भवदाश्रयात्।।

कबन्ध राक्षस अपने आगमन का उद्देश्य बतलाता है कि वह माल्यवान् से प्रेरित हो, राम पर आक्रमण करने के लिये दण्डकारण्य मे विद्यमान था।

# दुन्दुभि का अस्थिप्रक्षेपण

वाली से युद्ध करने के कारण, अस्थिमात्रावशिष्ट, महिषाकृति दुन्दुभि को राम पैर के ॲगूठे से हिलाकर विन्ध्य से सुदूर प्रान्त मे फेक देते हैं –

> यत्सक्रन्दननन्दन किपवृषा निर्मथ्य दो स्तम्भयो— व्यापारेण निरास्थदस्थिगिरिवद्देवद्विषो दुन्दुभे । तत्कड्कालमकालपाण्डुरघनप्रस्पर्धि रुन्धन्नम पादागुष्ठविवर्तनादयमितो निर्विन्ध्यमाविध्यति।।

१ महावीरचरितम् ५/३३ का उत्तरार्ध

२ वही ५/३४

३ वही ५/३६

### वानरो द्वारा सेतुनिर्माण

षष्ठ अक में सेतुनिर्माण का अलौकिक वर्णन मिलता है। राम समुद्र तट पर ससैन्य पडाव डालते हैं। आह्वान करने पर भी समुद्र के उपस्थित न होने पर राम अस्त्र प्रयुक्त करते हैं। फलस्वरूप पानी चक्कर मारने लगता है, जल रक्तमय हो जाता है, समुद्र मूर्च्छित—सा होने लगता है। अन्त में सागर प्रकट होकर, शिरावनत होकर, राम को मार्ग बताता है। एतदनन्तर वानरगण समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं। वानरों के पुण्यप्रभाव से पर्वत जल पर तैरते रह जाते हैं —

मन्दोदरी महाराज । अवधारय किमप्यन्यादृशी रचना कस्यापि वलीमुखस्य हस्तपुण्यत उपर्येव तिष्ठन्ति ते महीधरा जल इति।

#### अधिष्ठातृ देवता लका एव अलका का वार्तालाप

कवि ने नाटकोचित सक्षेप को ध्यान मे रखते हुये सप्तम अक के विष्कम्भक में, अधिष्ठातृ देवता लका एव अलका के वार्त्तालाप के माध्यम से सीता की अग्निपरिशुद्धि<sup>3</sup>, वसु, सूर्य, इन्द्र प्रभृति देवगण द्वारा उनका अभिनन्दन<sup>3</sup>, अप्सराओ एव दिव्यर्षियो द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक<sup>8</sup> आदि वृत्तान्तों की सूचना दे दी है।

भारतीय परम्परा मे प्रत्येक स्थान एव वस्तु की अधिदेवता मान्य हैं। लका एव अलका भी अधिदेवता हैं। लका रावणादिक की मृत्यु से उद्विग्न हो विलाप करती हैं, अलका उन्हे धैर्य बंधाती हैं तथा आश्वस्त करती हैं कि सम्प्रति कोई शत्रुपक्ष नहीं है। वस्तुत रावण ही शत्रु था, राम तो परम मित्र हैं — यस्य रिपु स गत। तच्च गतम्। सप्रति तु निस्क्रिंद्रुद्ध्यमाक त्रिमुवनप्रसिद्धसम्बन्धो दाशरिथ। रावण का राम के प्रति दण्डकारण्य मे अनुचित व्यवहार ही इस समस्त घटनाक्रम का कारण है। कुबेर ने गन्धर्वराज चित्ररथ से युद्ध—वृत्तान्त ज्ञात होने पर अलका को अवशिष्ट बन्धुगण को समझाने, विभीषण का राज्याभिषेक देखने एव पृष्पक विमान राम के सहायतार्थ प्रस्तुत करने के

१ महावीरचरितम् ६/१४–१५

२ वही ७/३

३ वही ७ / ३–४

४ वही ७/४-५

५ वही ७/-१

६ वही ७/१

सूक्ष्म निरीक्षण करने पर तत्कालीन लोकजीवन पर प्रकाश डाला जा सकता है। धार्मिक—जीवन

भवभूतिकालीन धार्मिक दशा अतीव समुन्नत थी, धर्माचरण, यज्ञानुष्ठान आदि पर अत्यधिक बल दिया जाता था।

#### (क) तीर्थयात्रा

पुराकाल मे यात्रीगण सुदूरस्थित पवित्र तीर्थस्थलदर्शनार्थ गमन करते थे। सूत्रधार ने कालप्रियाधीश्वर—यात्रा का निर्देश किया है, जहाँ महावीरचरितम् का अभिनय हुआ था।

#### (ख) यज्ञानुष्ठान

उस समय ब्राह्मण एव नृपवर्ग यज्ञीय अनुष्ठान करते थे। विश्वामित्र यज्ञरक्षार्थ राम तथा लक्ष्मण को लाते हैं। राजा जनक ने भी यज्ञ किया था। विभिन्न प्रकार के यज्ञ—सम्पादन का विधान था। विश्वामित्र लोकरक्षार्थ एव राम के विध्ननाशार्थ यज्ञविषयक सकल्प करते हैं। राजा पुत्रप्राप्त्यर्थ पुत्रेष्टि यज्ञ सम्पादित करते थे।

### (ग) अनिष्ट-शान्ति

अनिष्टनिवारणार्थ शान्तिहोम, जैत्रसूक्त साम तथा अनुवाक का जप किया जाता था। शतानन्द, जाबालि, वामदेव प्रभृति रामकल्याणार्थ उक्त कृत्य सम्पन्न करते हैं।

# (घ) धर्म-रक्षा

धर्मानुकूल आचरण पर बल दिया जाता था। वनगमन के समय पौरजन, युधाजित् प्रभृति राम का अनुगमन करना चाहते हैं। राम युधाजित् से धर्मरक्षार्थ निवेदन करते हैं –

१ महावीरचरितम् १/१-४

२ वही १/७-८

<sup>3</sup> वही १/६

४ वही १/१३

५ वही १/२४

६ वही ३/२३

'मातुल मातुल । गुरुभिरेव शिशवो धर्मलोपात्पालयितव्या'। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने वाले प्रायश्चित्त करते थे', राजदण्ड का भी विधान था। विसष्ठ परशुराम को अहकार—दमन के अनन्तर शुद्ध मानते हैं।

#### (ङ) आश्रम-जीवन

ऋषिगण, तपस्विनीस्त्रियाँ आश्रम मे निवास करते थे, वहाँ यज्ञाग्नि, सोम चमस प्रमृति पात्र, कुश, आज्यगन्ध आदि से वातावरण अत्यन्त मनोहारी रहता था<sup>4</sup>, मतग मुनि का आश्रम इन तत्त्वो से युक्त था। शबरतपस्विनी श्रमणा मतगाश्रम मे निवास करती थी। आश्रमप्रान्त भूमि का अतिक्रमण उचित नहीं माना जाता था। राम विश्वामित्र—आश्रम निकट आने पर विमानारूढ हो गमन करना उचित नहीं समझते हैं।

#### (च) मन्त्र-प्रभाव

उस समय वेदमन्त्र—प्रयोग की परम्परा थी। राम तथा लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र एव अच्युतास्त्र का स्मरण कर, बाण—सन्धान करके रावण एव मेघनाद का वध करते हैं।

#### सामाजिक-जीवन

प्रकृत रूपक के सूक्ष्म निरीक्षण से एक स्वस्थ सामाजिक जीवन का परिदृश्य मस्तिष्क पटल पर अिकत हो जाता है जहाँ — ब्राह्मण—दशा, नारी—स्थिति, विवाह—परम्परा, गुरुजन—समादर, आितथ्य—सत्कार, सत्यिनिष्ठा, अन्धविश्वास, मैत्री, पारिवारिक सम्बन्ध आदि तथ्य समाविष्ट थे, साथ ही सामाजिक विसगितयाँ भी घर कर चुकी थीं।

महावीरचरितम् ४/५७-५८

२ वही ३/६

३ वही ३/३४, ३५

४ यत प्रायश्चित्त इव राजदण्डेऽप्येनसो निष्क्रयमामनन्ति धर्माचार्या, कि पुनरत्र भगवान् वसिष्ठ प्रजापालसन्निधौ प्रशास्ति। –वही ४/२६–२७

प् वही प्/३६-४०

६ वही ५/२७-२८

७ वही ७/२७-२८

द वही ६/६३

#### (क) ब्राह्मण-स्थिति

उस समय ब्राह्मण का समाज में सर्वाधिक प्रभाव था। ब्राह्मण सत्त्वगुणसम्पन्न शान्तमना , अहकाररहित एव सत्यभाषी थे। ऋषिगण तपप्रभाव से इष्टिसिद्धि करते थे। महर्षि विश्वामित्र ने जृम्भकास्त्र प्रभृति के प्रयोग—उपसहार आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। ब्राह्मण शिष्टाचार के प्रणेता थे। ब्रह्मवेत्ता क्षत्रिय भी ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण के लिये क्षत्रियोचित जीवनयापन, चित्तनैर्मल्यार्थ मैत्री आदि भावना का आश्रयण, ज्योतिष्मती नामक समाधिवृत्ति, ऋतम्भराप्रज्ञा द्वारा आन्तर्ज्योतिप्रकाशन, ज्ञानवर्धन आदि कृत्य ही अभीष्ट था। विसष्ठ परशुराम को एतद्विषयक सदुपदेश देते हैं। ब्रह्मण पुरोहित—कार्य पूर्णनिष्ठा के साथ करता था, वह राष्ट्ररक्षक माना जाता था। विश्वामित्र की पुरोहित शतानन्द से सम्बन्धित प्रशसोक्ति इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है —

न तस्य राष्ट्र व्यथते न रिष्यति न जीर्यति। त्व विद्वान् ब्राह्मणो यस्य राष्ट्रगोप पुरोहित। ।

ब्राह्मण का वचन वेदतुल्य था। राम विश्वामित्र की आज्ञा शिरोधार्य कर ताटका का वध करते हैं।

अरण्यवासी ऋषिगण लोकाचार से अनभिज्ञ थे।<sup>११</sup> वे नित्यदैनन्दिक अनुष्ठान हेतु स्वयप्रवृत्त रहते थे।<sup>१२</sup>

१ महावीरचरितम् २/१५

२ वही ५/३४

३ वही ४/२२

४ वही ४/१६

५ वही १/४१-४२

६ वही २/२०-२१

७ वही १/११-१२, ११

<sup>&</sup>lt;sub>=</sub> वही ३/४-५

६ वही ३/१८

१० वही १/३८

११ वही २/५० ५० १०२

an ਰਵੀ k /33

उस समय ब्राह्मणो एव क्षत्रियो का साहचर्य कुटुम्बवत् था। राजा ब्राह्मण का वध नहीं करते थे। माल्यवान् शूर्पणखा से कहता है कि राम परशुराम का वध नहीं करेगे — 'ऐक्ष्वाकश्चेद्विजयमानो ब्रह्मण्यो ब्रह्मार्षें नाभिहन्यात्'।' दशरथ जनक को परशुराम पर बाण—प्रयोग से विरत करते हैं — 'विरम नरपते कथ द्विजेऽस्मिन ।'

#### (ख) अतिथि-सत्कार

ऋषियों का वेदविहित अतिथि—सत्कार किया जाता था। राजा उन्हें आसन, अर्घ्य, मधुपर्क, वत्सतरी मास तथा घीसस्कृतअन्न आदि प्रदान करते थे। इस सन्दर्भ में राजा जनक की उक्ति द्रष्टव्य है –

ऋषिरयमतिथिश्चेद्विष्टर पाद्यमध्यं तदनु च मधुपर्क कल्प्यता श्रोत्रियाय।

वसिष्ठ, विश्वामित्र प्रभृति परशुराम को वत्सतरी मास, घीसस्कृतअन्न ग्रहण करने हेतु कहते हैं, जनक उन्हे पवित्र आसन प्रदान करते हैं।

#### (ग) सदाचार

उस समय सदाचार पर विशेष बल दिया जाता था। ज्येष्ठ व्यक्ति द्वारा कनिष्ठ का चरणस्पर्श उचित नहीं समझा जाता था। विश्वामित्र कुशध्वज की रामचरणवन्दनाविषयक अभिलाषा का निराकरण करते हैं।

# (घ) गुरु-प्रेम

लोग अनुचित कार्य हेतु प्रायश्चित्त करते थे। परशुराम गुरुवचनव्यतिक्रम रूपी दोषनिवारणार्थ प्रायश्चित्त कर सकते हैं। शिष्य गुरु–तिरस्कार का सम्यक् प्रतीकार करता

१ महावीरचरितम् २/१२-१३

२ वही ३/३० का प्रथमार्घ

३ वही २/४४ का पूर्वार्ध

४ वही ३/२

प् वही ४/२७—२८

६ वही १/५५,५५,५६

७ वही ३/८

था। परशुराम की शिवमक्ति अप्रतिम है। शिष्य अभद्राचरणार्थ क्षमाप्रार्थी थे। राम परशुराम से क्षमायाचना करते हैं। गुरु भी उदार थे, स्वदोषान्वेषण करते थे तथा शिष्य को सलज्ज होने से विरत करते थे। परशुराम अहकारदमनार्थ राम की प्रशसा करते हैं। वृद्ध—वचन सर्वथा पालनीय था, परशुराम वृद्ध च्यवन प्रभृति के कहने पर हिसक कार्य से विरत होते हैं।

## (ङ) भ्रातृ—स्नेह

भ्रातृ जन मे परस्पर प्रेम, त्यागभावना, समागमसुख, कष्टिनवारण, रक्षा आदि भाव वर्तमान थे। राम लक्ष्मण के साथ ही दिव्यास्त्रग्रहण हेतु इच्छुक हैं, भरत—विरह उन्हें सह्य नहीं था, अयोध्या आने पर वे भरत का परिरम्भण कर ब्रह्मानन्दसदृश सुखानुभव करते हैं। लक्ष्मण सीता—विरहातुर राम को धेर्य बॅधाते हैं — आर्य आर्य । न खलु लोकोत्तरकर्माण— रस्त्वादृशा कृच्छ्रेषु प्रमुद्धन्ति, सम्पाति का जटायु को स्वपक्ष मे निक्षिप्त कर शरीरदाह से बचाना अनुकरणीय है।

### (च) मैत्री-भावना

प्राणपण से भी कल्याणप्रद कार्यान्वयन, द्वेष एव छद्मत्याग, अभीष्टसम्पादन मैत्रीधर्म था। अग्नि की प्रदक्षिणा कर मैत्रीबन्धन का विधान था, वाली रामादिक को एतद्विषयक सदुपदेश देता है, राम एव सुग्रीव अग्नि की प्रदक्षिणा कर मित्र बनते हैं। मित्र योग्य हो अथवा अयोग्य, उसकी सदैव रक्षा करना परम कर्त्तव्य था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है — वाली—रावण—मैत्री, एतदर्थ वाली प्राणोत्सर्ग करता है।

१ महावीरचरितम् ३/६

२ वही ४/२० २१

३ वही ४/२२ २३

४ वही ३/१५

पुवही १/४७

६ वही ४/४३

७ वही ७/३१

<sup>=</sup> वही ५/२२-२३

६ वही ५/५

o वही ५/५६, ६०

११ वही ५/४३, ४५-४६, ५५, ५८

#### (छ) सत्यवादिता

लोग सत्यनिष्ठ थे। कैकेयी का पत्र लेकर समुपस्थित राम के प्रति दशरथोक्ति द्रष्टव्य है —

सत्यसन्धा हि रघव कि वत्स विचिकित्सिस। त्विय दूतेऽपि कस्तस्या प्राणानिप धनायति।।

#### (ज) लोकाचार

आत्मीयजन प्रस्थित व्यक्ति का कतिपय दूरी तक अनुगमन करते थे। आबालवृद्धप्रजाजन एव युधाजित् प्रमृति वनगमन के समय रामादिक का अनुगमन करते हैं।

### (झ) वश-प्रतिष्ठा

वश एव परिवार का विशेष महत्त्व था, किसी भी व्यक्ति के कुकृत्य हेतु वशादिक पर आक्षेप किया जाता था। कैकेयी की रामवनवासविषयिणी दुरभिलाषा हेतु जनक इक्ष्वाकुवश एव केकयराज आदि पर व्यग्य करते हैं।

### (ञ) अन्धविश्वास

समाज मे अन्धविश्वास, रूढियाँ भी विद्यमान थीं। वामनेत्रस्पन्दन अनिष्टसूचक था। माल्यवान् वामनेत्रस्फुरण से उद्विग्न हो जाता है — (वामक्षिस्पन्दन सूचयन्, सव्यथम्)। माल्यवान् शूर्पणखाप्रवञ्चना, मारीचवध, सीताहरण, अक्षकुमारवध, विभीषण एव राम की मैत्री आदि से चिन्तित होकर प्रतिकूल भाग्य पर विचार करता है — अहो वामता भागधेयानाम्। भ

१ महावीरचरितम् ४/४८

२ वही ४/५७

३ वही ४/४६

४ वही ६/६-७

पुवही ६/१--२

#### (ट) विवाह-परम्परा

कन्यापरिणयप्रस्तावप्रस्तुतार्थ दूतप्रेषण की परम्परा थी। दूत सर्वमाय जनक, विश्वामित्रादिक के समक्ष सीतापरिणयविषयिणी रावणाभिलाषा प्रस्तुत करता है।

विवाह एक पवित्र सम्बन्ध है। यह स्त्री एव पुरुष के सम्बन्ध को नियन्त्रित करने हेतु लौकिक प्रथा है। कुल का ज्येष्ठ व्यक्ति एव पिता कन्योद्वाह—निर्णय का अधिकारी था। विश्वामित्र सर्वमाय से उक्त तथ्य का कथन करते हैं। किन्तु प्रतिष्ठित ब्राह्मण, कुलपुरोहित तथा परिवार के अन्य जन भी परस्पर विचार—विमर्श कर एतद्सम्बन्धी निर्णय कर सकते थे। विश्वामित्र एव राजा कुशध्वज रामादिक एव सीतादिक का विवाह निश्चित करते हैं।

उद्वाह के पूर्व गोदान सस्कार का विधान था, तदनन्तर परिणयकार्य सम्पन्न होता था। एतद्नन्तर वैवाहिक मगलसूत्रविसर्जन रूप ककणमोचनविधि नामक सस्कार किया जाता था जिसमे कन्यान्त पुर की स्त्रियाँ भी सम्मिलित होती थीं। कञ्चुकी राम को ककणमोचनार्थ अन्त पुर मे ले जाता है।

उद्वाहपूर्व पूर्वानुराग को हेयदृष्टि से नहीं देखा जाता था। राम—सीता तथा लक्ष्मण—उर्मिला विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में ही परस्पर आकृष्ट हो जाते हैं। किव ने रामादिक का बालविवाह वर्णित किया है। सम्भवत उस समय बालविवाह की प्रथा प्रचलित थी।

१ महावीरचरितम् १/२८ ३० ३१

२ एषोंदिता लोकयात्रा नित्य स्त्री पुसयो शुमा। -मनुस्मृति ६/२५

अत्र सीरध्वजो वेत्ता कनिष्ठो हि कुशध्वज । अस्या पिता स कन्याया कुलज्येष्ठ प्रभुश्च स ।।
 —महावीरचरितम् १/४१

४ वही १/५६ ५७ ५८ ५८-५६

प् वही १/५ूद-५्६

६ वही २/५० का उत्तरार्ध

७ वही १/२१, १८-१६, २६-२७ २८-२६

विवाहावसर पर तिरस्कारपूर्ण कृत्य सम्पादित कर रसभग अनुचित माना जाता था राम परशुरामागमन की निन्दा करते हैं।

#### (ठ) नारी-दशा

उस समय कन्या को कहीं अकेले प्रेषित नहीं किया जाता था स्वजन साथ में रहते थे। विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में जनक यज्ञावसर पर सीता एवं उर्मिला के साथ अनुज राजा कुशध्वज को भेजते हैं। कन्या परार्थ समझी जाती थी, दूत सर्वमाय रावण—सदेश में इस तथ्य का प्रकाशन करता है।

स्त्री-वध पुरुषोचित नहीं था। विश्वामित्र का ताटकावधार्थ आदेश राम को प्रथमतया स्वीकार्य नहीं था।

राजकुल की स्त्रियाँ अन्त पुर मे निवास करती थीं, द्वाररक्षक नियुक्त किये जाते थे। परपुरुषप्रवेश का निषेध था, इसे मर्यादातिक्रमण माना जाता था। परशुराम अव्याहत गति से कन्यान्त पुर मे प्रविष्ट होते हैं, वेत्रधारीगण उन्हे रोक नहीं पाते, राम इसे अशिष्टाचरण कहते हैं।

अवगुण्ठन-प्रथा प्रचलित थी, स्त्रियाँ गुरुजन के समक्ष अवगुण्ठन करती थीं। परशुराम के कन्यान्त पुर मे प्रवेश करने पर राम सीता को एतद्विषयक निर्देश देते हैं – प्रिये। एतेगुरव। तदपसृत्य कृतावगुण्ठना भव।

कुलीन स्त्रियाँ सहधर्मचारिणी थीं। पतिरक्षार्थ सदैव तत्पर रहती थीं। परशुराम को उपस्थित देखकर, सीता राम को रोकने का अथक प्रयत्न करती हैं, धनुष् पकड लेती हैं।

नोत्सवा परावधीरणावैरस्यमर्हन्ति। – महावीरचरितम् २/१८–१६

२ वही १/१३-१४

३ वही १/३०

४ वही १/३६-३७ ३७

y वही २/२०, २०-२१

६ वही २/२६-२७

<sup>16</sup> 古紀 コ/コ9---ココ

पति का अनुगमन करने वाली स्त्री भाग्यशाली मानी जाती थी। जनक वनगमनार्थ स्वीकृतिवशात् सीता को धन्य समझते हैं।

स्त्रियाँ राजकार्य मे भाग लेती थीं सुदूर प्रान्त मे भी जाकर कार्यान्वयन मे सक्षम थीं। शूर्पणखा माल्यवान्—योजनान्तर्गत छद्मवेष मे मिथिला जाकर पत्र प्रस्तुत करती है, सफल भी हो जाती है।

स्त्रियाँ पुरुषो से अधिक बुद्धिमती थी। उनके बुद्धिनैपुण्य का गुरुजन समादर करते थे। मन्दोदरी रावण को वस्तुतथ्य से अवगत कराती है। माल्यवान् की प्रशसोक्ति द्रष्टव्य है – 'वत्से। स्त्रीत्वेऽपि वर सा खलु देवी मन्दोदरी यन्मति प्रतिबोधनायोत्ताम्यति'।

स्त्रियों का परपुरुषगृह में निवास शका की दृष्टि से देखा जाता था उन्हें लोकमर्यादानिर्वाहार्थ स्वशुद्धि विषयक प्रमाण देना पडता था। सीता अग्नि में प्रविष्ट हो, अपनी शुद्धि का परिचय देती हैं।

समाज में दुराचारिणी एवं व्यभिचारिणी स्त्रियाँ भी थीं, निन्दनीय समझी जाती थी। वे पित को वचनबद्ध करती थीं, जिसका दुष्परिणाम स्वजनों को भुगतना पडता था। छलपत्रप्रस्तुति के कारण राम—वनवास, दशरथ—मृत्यु आदि अप्रिय कार्य घटित होते हैं। पूर्णणखा व्यभिचारिणी थी, रामासिक्त के कारण उसे अगविदीर्णन विषयक तिरस्कार सहन करना पडता है।

# (ड) शिक्षा-पद्धति

उस समय शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व था। कुलगुरु राजकुमारो को वेदविहित शिक्षा प्रदान करते थे। ऋषिगण उन्हे दिव्यास्त्र प्रदान करते थे। राजर्षि जनक ने याज्ञवल्क्य से

१ महावीरचरितम् ४/५१-५२

२ वही ४/४०-४१

३ वही ६/६-६

४ वही ७/३-४

प् वही ४/५२ ५/६-७

६ वही ५/११ १२

७ वही १/२५

द वही १/४६

वेदान्त विषयक सदुपदेश ग्रहण किया था। अथर्ववेदोक्त अभिचारविधि की शिक्षा दी जाती थी। अस्त्रविद्या विषयक शिक्षा प्रदान की जाती थी। परशुराम ने भगवान् शकर से धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की थी। पुराकाल में, पिक्षयों के मध्य सुदूर प्रान्त तक उड़ने की प्रतियोगिता होती थी। जटायु—सम्पाति—वृत्तान्त से यह तथ्य सुस्पष्ट है। ब्रह्मज्ञानी हिमालय के पवित्र शिखर पर आध्यात्मज्ञानप्राप्ति हेतु रत रहते थे। वे आश्रम में तपस्या एव स्वाध्यायपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे।

#### राजनीतिक-जीवन

तत्कालीन राजनीतिक—जीवन अत्यन्त समृद्ध था, लोकहितकारी था, राजा अत्यन्त उदारमना थे। राजा पद का निर्वाचन सम्भव नहीं था, आनुविशक था। प्रजा राजपद हेतु साभिलाष थी। भरत, युधाजित् प्रभृति दशरथ से प्रजावत्सल राम को राजा बनाने का आग्रह करते हैं। राजा पुत्र को अभिषिक्त कर आरण्यकव्रत ग्रहण करते थे। राजपद हेतु राजा का निर्णय ही सर्वमान्य था, प्रजा रामवनवास का विरोध नहीं कर पाती है, वे राम का अनुगमन करना चाहते हैं।

#### (क) राजा

राजा पराक्रमसम्पन्न एव दण्डनीति से पूर्णतया परिचित थे। उसे प्रतिकूल आचरणकर्त्ता को दण्डित करने का अधिकार था। राजा दशरथ परशुराम से कहते हैं —

नि सन्देहविपर्यये सति पुनर्ज्ञाने विरुद्धक्रिय राजा चेत्पुरुष न शास्ति तदय प्राप्त प्रजाविप्लव। "

१ महावीरचरितम् १/१४

२ वही १/६२

३ वही २/२ ४१

४ वही २/३४, ३६

५ वही ५/५

६ वही ७/२७

७ वही ७/१३

द वही ४/४४

६ वही ४/५१

<sup>&</sup>lt;sub>⁰</sub> वही ४/५७

११ वही ३/३५

राजदण्ड पापशुद्धि का हेतुभूत था, इसका निर्देश मनुस्मृति मे भी मिलता है। अत्यन्त उद्धत व्यक्ति का दमन क्षत्रिय ही करते थे —

दुर्वान्ताना दमनविधय क्षत्त्रियेष्वायतन्ते दुर्दान्तस्त्व वयमपि च ते क्षत्त्रिया शासितार ।

जानबूझकर दोषपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति का व्यवहार अक्षम्य था, राजा ही उसे शासित करता था —

ध्रुव ज्ञाने दोष कथमपरथा दुर्व्यवहृतिविशुद्धौ चेत्पाप चरिस न सहन्ते नृपतय।

कौटिल्य में भी सम्यक् दण्ड का विधान है। राज्याभिषेक के समय नगरवासी उत्सव मनाते थे। ब्राह्मणजन अभिषेक का अनुष्ठान करते थे। कुल पुरोहित प्रतिष्ठित ब्राह्मण दिव्यर्षिगण अभिषेककार्य सम्पन्न करते थे। राम-राज्याभिषेकावसर पर वसिष्ठ, विश्वामित्र प्रभृति एकत्रित होते हैं, दिव्यर्षिगण राम का राज्याभिषेक करते हैं।

### (ख) अमात्य

अमात्य का महत्त्वपूर्ण स्थान था। वह राजहित मे अनेक योजनाओं का निर्माण करता था। उसे साम, दाम, दण्ड, भेद प्रभृति सकल नीतियों का सम्यक् परिज्ञान था। अवसर पड़ने पर वह मन्त्रशक्ति का भी प्रयोग करता था। रावण—अमात्य माल्यवान् में उपर्युक्त समस्त गुण विद्यमान थे, अमात्य दूरदर्शी होते थे। वे राजा के विक्रन्नव्याण का सम्यक् विश्लेषण करते थे। माल्यवान् रावण की पापबुद्धि की आलोचना करता है।

१ (क) निर्मला सस्कामायन्ति सन्त सुकृतिनो यथा। -मनुस्मृति ८/३१८

<sup>(</sup>ख) यत प्रायश्चित्त इव राजदण्डेऽप्येनसो निष्क्रयमामनन्ति धर्माचार्या । –महावीरचरितम् ४/२६–२७

२ वही ३/३४ का पूर्वार्ध

३ वही ३/३६ का उत्तरार्ध

४ यथार्थदण्डमूज्य। -वार्ता १३, अ० अधि० १० अर्थशास्त्र

५ महावीरचरितम् ७/३७

६ वही ७/३७-४०

o वही ४/१-- ११

न कुत्राप्यन्यत्र प्रबलभवितव्यादयमहो विशुद्धेवोत्पत्त्या पतित न च तत्पापिषणा। –वही ६/६

माल्यवान् राजपरिवार मे व्याप्त फूट पर विचार करता है। वह विभीषण के प्रति प्रकाशदण्ड छद्मदण्ड, सरोधन, अपसारण आदि दण्डप्रयोगार्थ विचार करता है।

### (ग) सेनापति

सेनापित राजा को सत्परामर्श देता था। वह राजा को युद्ध विषयक सकल वृत्तान्त से अवगत कराता था। सेनापित प्रहस्त रावण को राम एव वानर सेना की लका के चतुर्दिक उपस्थिति, नगरातिक्रमण आदि की सूचना देता है। वह रावण को दूत अगद पर क्रुद्ध होने से रोकना चाहता है – 'देव दूत किलायम्। किमत्र क्रोधेन'।

### (घ) गुप्तचर

प्रतिपक्षी के कार्यकलाप पर दृष्टि रखने के लिये गुप्तचर नियुक्त किये जाते थे। वाली को गुप्तचरों से सूचना मिलती है कि विभीषण ने श्रमणा को राम के पास प्रेषित किया है। राम ने विभीषण—मैत्री, लकाधिपत्य—प्रदान आदि का अनुमोदन किया है। माल्यवान् को वानरों द्वारा सीतान्वेषण विषयक सूचना चरों से मिलती है।

### (ङ) दूत

दूतकार्य का विशेष महत्त्व था। दूत सर्वमाय रावण का परिणय-प्रस्ताव लेकर आता है। राम कैकेयी का पत्र लेकर दशरथ के समक्ष उपस्थित होते हैं। अगद राम का दूत है, वह रावण को समर्पण हेतु समझाता है। र

१ महावीरचरितम् ४/७-८ ८

२ वही ६/१७-१६

३ वही ६/२१-२२

४ वही ५/४६-४७

५ वही ६/२-३

६ वही १/२७-२८

७ वही ४/४८

द वही ६ / २०

#### (च) वार्त्ताहर

कथनसप्रेषणार्थ वार्ताहर नियुक्त किये जाते थे। शूर्पणखा राम के समक्ष कैकेयी—लेख अर्पित करती है। अमणा विभीषण का आत्मसमर्पण लेख लक्ष्मण को प्रदान करती है। रामादिक—आगमन हेतु भरत को ससूचित करने के लिये हनूमान को प्रेषित किया जाता है।

#### (छ) सूत

राजकार्य एव अन्य कारणों से सूत नियुक्त किये जाते थे। वे राजा के रथ का सचालन करते थे। सूत कुशध्वज, सीता, उर्मिला को रथारूढकर विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में ले जाता है। वह परगुणाशसी होता है। सूत विश्वामित्र के आश्चर्यजनक कृत्यों तथा विश्वामित्र—कुशध्वज—समागम की प्रशसा करता है। युद्ध के समय वह रथ का सचालन करता है, मातिल राम को इन्द्र का रथ प्रदान करते हैं।

### (ज) कञ्चुकी

वैमानिकगण मगलकार्य सम्पन्न करते थे। अन्त पुरकार्य हेतु कञ्चुकी नियुक्त किया जाता था। कञ्चुकी राम को ककणमोचनार्थ अन्त पुर मे ले जाने हेतु समुपस्थित होता है। इतर पर वेत्रधारी प्रहरी रहते थे। "

# (झ) पत्रलेखन

राजनीति से सम्बद्ध पत्रलेखन की परम्परा थी। परशुराम माल्यवान् को पत्र भेजते हैं, जिसमे रावण को सम्बोधित कर, स्वमन्तव्य प्रस्तुत करते हैं — 'आपको विदित हो कि

१ महावीरचरितम् ४/४०-४१

२ वही ५/२६-३०

३ वही ७/६-६

४ वही १/६-१०

५ वही १/१०-११

६ वही १/११

७ वही ६/३०-३१

द्वही ४/१

६ वही २/५०

मैंने दण्डकारण्य मे वर्तमान तपस्वीजन को अभयदान दिया है उन्हे विराधदनुकबन्ध आक्रान्त कर रहे हैं, उन्हे विरत कर परस्पर स्नेह का रक्षण करे, अन्यथा मैं रुष्ट हो जाऊँगा'।

अन्यत्र शूर्पणखा द्वारा प्रस्तुत छलपत्र मे 'राम—वनवास एव भरत—राज्य विषयक वरद्वय विनिर्दिष्ट है।'

### (ञ) पौरजनप के स्वामी

राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। उसे परामर्श देने के लिये पौरजनपद के स्वामी रहते थे। वे राजकार्य मे सहयोग देते थे। जनक प्रमृति के साथ आसीन होकर वे परशुराम से शान्ति—प्रार्थना करते हैं।

### (ट) राजा-प्रजा-सम्बन्ध

राजा एव प्रजा का सम्बन्ध स्नेहपूर्ण था। परस्पर सहयोग से ही राजकार्य चलता था। वाली वानरसेना से सुग्रीव एव अगद सहायतार्थ निवेदन करते हैं।

१ महावीरचरितम् २/६-१० १०

२ वही ४/४०-४१ ४१

३ वही ३/५

४ वही ५/६२

# प्रकीर्णक - भाषा, रीति, छन्द एवं दोष - विवेचन

भाषा

'भाषा' शब्द की व्युत्पत्ति 'भाष्' धातु से हुयी है जिसका अर्थ है —बोलना या कहना। वस्तुत भाषा भावाभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के दो रूप दृष्टिगत होते हैं — बोली तथा भाषा।

भाषा का सीमित, क्षेत्रीय रूप बोली है जिसे जनसाधारण अपने—अपने क्षेत्र मे प्रयुक्त करते हैं यथा—अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि। शिक्षित जन खडी बोली हिन्दी का प्रयोग लेखन एव पठन—पाठन मे करते हैं। प्राचीन काल मे जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी तथा सुशिक्षित सभ्य समाज की भाषा सस्कृत थी। चूँकि सस्कृत रूपको मे सामाजिक आचार—व्यवहार, कुरीतियो—प्रवृत्तियो आदि का चित्रण था, अतएव उनमे प्राकृत एव सस्कृत दोनो का सम्मिश्रण रहा है। नाट्यशास्त्रीय आचार्यों के मत मे रूपक—प्रबन्ध मे उत्तम, मध्यम एव अधम प्रकृति के पात्रो के अनुसार ही भाषा होनी चाहिये। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उत्तम एव मध्यम पुरुष पात्रो की भाषा सस्कृत होनी चाहिये, इसके अतिरिक्त उत्तम, सन्यासिनी स्त्रियो की भाषा भी सस्कृत होती है, कहीं—कहीं महारानी, मन्त्रिकन्या और वेश्या की भाषा भी सस्कृत होती है।

प्राकृत आधारभूत भाषा संस्कृत से निर्गत है। स्थानभेद के कारण प्राकृत अनेक रूपों में प्राप्त होती है — महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, प्राच्या तथा पैशाची। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार

पुरुषाणामनीचाना संस्कृत स्यात्कृतात्मनाम्।। –साहित्यदर्पण ६/१५

२ (क) संस्कृत सप्रयोक्तव्य लिगिनीषूत्तमासु च। देवीमन्त्रिसुतावेश्यास्विप कैश्चित्तथोदितम्।। –वही ६/१६८

<sup>(</sup>ख) पाठ्य तु सस्कृत नृणामनीचाना कृतात्मनाम्।लिगिनीना महादेव्या मन्त्रिजा वेश्ययो क्वचित्।। –दशरूपक २/६४

उकृतेरागत प्राकृत। प्रकृति संस्कृत तद्भव । –वही २/६५ के पूर्वार्ध का वृत्तिभाग

संस्कृत रूपको में उत्तम श्रेणी की स्त्रियाँ शौरसेनी बोलती हैं, किन्तु गाथा में इनकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत होनी चाहिये। उत्तम अथवा मध्यम कोटि की दासियों की भाषा शौरसेनी होती है। अन्त पुर में रहने वाले वामन प्रभृति मागधी भाषा का प्रयोग करते हैं। चेट, राजकुमार तथा सेठ लोग अर्धमागधी बोलते हैं तथा विदूषकादिक प्राच्या (गौडदेशीय) प्राकृत।

महाकवि भवभूति का भाषा पर असाधारण अधिकार है -

य ब्रह्माणमिय देवी वाग्वश्येवानुवर्तते।

प्रकृत रूपक में कवि ने पात्रों की प्रकृति के अनुसार संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया है।

## संस्कृत

प्रकृत रूपक मे नायक राम, दशरथ, विश्वामित्र, शतानन्द तथा जनक आदि उत्तम कोटि के पुरुष पात्रो की भाषा संस्कृत है। रावण—अमात्य माल्यवान् भी संस्कृत भाषा मे वार्तालाप करते हुये दिखायी देता है।

पञ्चम अक मे शबरतपस्विनी श्रमणा राम के समक्ष विभीषण का आत्मसमर्पण लेख प्रस्तुत करती है। उसके द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग शास्त्रीयनियमानुसार है। षष्ठ अक मे मन्दोदरी रावण से राम के शस्त्र—प्रयोग का वर्णन संस्कृत भाषा मे करती है। रावणादिक—वध के अनन्तर विलाप करती हुयी अधिष्ठातृ देवता लका को अलका समाश्वसित करती हैं, अलका संस्कृत मे बोलती हैं, यहाँ उत्तम कोटि की स्त्री पात्र द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा शास्त्रीयनियमानुकूल है।

सौरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीना च योषिताम्।
 आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्री प्रयोजयेत्।। –साहित्यदर्पण ६/१५६

२ चेटानामप्यनीचानामपि स्यात्सौरसेनिका।। --वही ६/१६४

अत्रोक्ता मागधी भाषा राजान्त पुरचारिणाम्। —वही ६ / १६०

ध चेटाना राजपुत्राणा श्रेष्ठाना चार्धमागधी।।
 प्राच्या विदूषकादीना । –वही ६/१६०–६१

५ उत्तररामचरितम् १/२

६ (क) साहित्यदर्पण ६ / १६७

<sup>(</sup>ख) नाट्यशास्त्र १७/३६-३७

७ महावीरचरितम् ६/१२

<sup>₌</sup> वही ७/९

#### प्राकृत

किव ने प्रकृत रूपक के गद्य भाग मे शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी अर्धमागधी एव अपभ्रश आदि का प्रयोग किया है, किन्तु उन्होने नियमो का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया है। अधिकाश स्थलो पर इन प्राकृतो का सम्मिश्रण दृष्टिगत होता है। सीता, उर्मिला, कैकेयी, शूर्पणखा त्रिजटा, मन्दोदरी तथा सीता की सखियाँ प्राकृत मे वार्तालाप करती हैं।

प्राकृत वैयाकरणो ने शौरसेनी प्राकृत के भेदक तत्त्वो का सम्यक् विश्लेषण किया है -

- (१) त् के स्थान पर द्, थ् के स्थान पर ध्रे तथा न् के स्थान पर ण्रे हो जाता है।
- (२) स्त्री शब्द को इत्थी आदेश हो जाता है।
- (३) 'स्था' धातु से परिवर्तित तिष्ठ को चिट्ठ आदेश हो जाता है।"
- (४) इदानीं का 'दाणि' हो जाता है। "
- (५) भविष्यत् अर्थ मे प्रत्यय लगने पर 'स्सि' आदेश होता है।"
- (E) आश्चर्य शब्द का अच्चरिअ' रूप होता है।
- (७) हा धिक् का हद्धी हो जाता है।
- (c) इव के स्थान पर 'विअ' आदेश होता है।"
- (६) तिंड् के पर में रहने पर 'पेक्ख' आदेश होता है।"
- (9o) कुमार शब्द अपरिवर्तित रहता है।<sup>भ</sup>

१ प्राकृत व्याकरण पृ० १८२

२ वही, पृ० १८३

३ नोण सर्वत्र । -प्राकृत प्रकाश २/४२

४ प्राकृत व्याकरण पृ० १८८

५ प्राकृत दीपिका पृ० १२०

६ प्राकृत व्याकरण पृ० १८५

७ प्राकृतदीपिका पृ० १२०

<sup>&</sup>lt;sub>द</sub> वही पु० १८८

६ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० १३६

१० प्राकृतदीपिका पृ० १२०

११ प्राकृत व्याकरण, पृ० १८७

१२ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० १५१

- (११) खलु का 'क्खु' हो जाता है।"
- (१२) सम्बन्ध कारक गद्यभाग मे 'स्स नहीं लगाया जाता है।'
- (9३) कृ धातु पूर्वक क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर कदुअ कदुआ प्रयुक्त होता है।
- (१४) करणकारक में क्रियाविशेषण रूप से प्रयुक्त दृष्ट्या का दिहिआ' हो जाता है।
- (१५) भर्तृदारिक के लिये 'मट्टिदारअ', मट्टिदारिआ' प्रयोग मिलता है।
- (१६) अस्माक का 'अम्ह' रूप मिलता है।
- (१७) युष्मद् प्रथमा एव द्वितीया एकवचन मे 'तुम', तृतीया एकवचन मे 'तए तश्रा बहुवचन मे 'तुम्हेहि' होता है।"

### महाराष्ट्री

वररुचि एव हेमचन्द्र जोशी आदि के अनुसार महाराष्ट्री प्राकृत समस्त प्राकृत भाषाओं का आधार है। वररुचि के अनुसार जिन प्राकृत भाषाओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से न कहा गया हो, उन्हें महाराष्ट्री प्राकृत के समान समझना चाहिये। आचार्य दण्डी ने महाराष्ट्री प्राकृत को श्रेष्ठ प्राकृत कहा है। सस्कृत रूपकों में महाराष्ट्री प्राकृत का पद्य भाग में प्रयोग निर्दिष्ट है। किन्तु खेताम्बर जैनियों ने अपने कितपय धार्मिक ग्रन्थ गद्य में लिखे हैं, याकोबी ने इनकी भाषा को जैनमहाराष्ट्री कहा है। कितपय बौद्ध गन्थ भी महाराष्ट्री प्राकृत में लिखे गये हैं। विशेष

१ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० १७३

२ वही पृ० ५५०

३ वही पृ० २०१

४ वही पृ० ५५६

५ वही पृ० १०६

६ प्राकृत व्याकरण पृ० १८८

७ वही पृ० १०३

<sup>् (</sup>क) शौरसेन्यामनुक्त कार्यं नविभ परिच्छेदै प्रतिपादित प्राकृतानुसारि भवित शेष महाराष्ट्रीवत् इत्यत्र महाराष्ट्रीपदेन तस्यैव ग्रहणात्। —प्रस्तावना प्राकृत प्रकाश पृ० ३

<sup>(</sup>ख) शेष महाराष्ट्रीवत् । –प्राकृतप्रकाश १२/३२

<sup>(</sup>ग) अनुक्त कार्यं महाराष्ट्रीवज्ज्ञेयम्।महाराष्ट्री पदेनात्र प्राकृतस्य ग्रहण बोध्यम्। –वही वृत्तिभाग

<sup>(</sup>घ) शेष प्राकृतवत् । -प्राकृत व्याकरण ८/४/२८६

६ महाराष्ट्राश्रया भाषा प्रकृष्ट प्राकृत विदु । -काव्यादर्श १/३४

<sup>90</sup> साहित्यदर्पण ६/१५६

१९ भाषा विज्ञान, पृ० १६४ – डा० भोला नाथ तिवारी, बीसवॉ सस्करण १६८७

अतएव कवि भवभूति द्वारा महाराष्ट्री प्राकृत का गद्य भाग मे प्रयोग दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता है।

महाराष्ट्री प्राकृत की निम्नलिखित विशेषताये उल्लेखनीय हैं -

- (१) असयुक्त तथा अनादिस्थ पकार को वकार आदेश होता है।
- (२) असयुक्त टकार को डकार आदेश हो जाता है।
- (३) सिप् को सि, से एव थास् को सि, से आदेश हो जाते हैं।
- (४) अकारान्त सज्ञा शब्दो का अधिकरण रूप 'म्मि' जोडने से बनता है।
- (५) आत्मनेपद तथा परस्मैपद के प्रथम पुरुष एकवचन के त, तिप् को क्रमश 'इ एव ए आदेश हो जाता है।
- (६) यथा और तथा का क्रमश जह एव तह रूप मिलता है।<sup>6</sup>

#### मागधी

एव के स्थान पर 'ऍव्व' प्रयुक्त होता है।"

#### अपभ्रश

सु और अम् विभक्तियों में शब्द के अन्तिम 'अ' के स्थान पर 'उ' हो जाता है।

## अर्धमागधी

- (१) आत्मान के स्थान पर 'अत्ताण' प्रयुक्त होता है।
- (२) 'कुमार' के स्थान पर 'कुमाल' प्रयोग मिलता है।"

१ पोव । -प्राकृत प्रकाश २/१५

२ टो ड। -वही २/२०

<sup>3</sup> थास्सिषो सिसे।। -वही ७/२

४ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० ३८

५ ततिपोरिदेतौ'। –प्राकृत प्रकाश ७/१

६ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० २००

७ वही पु० १६७

**म् प्राकृत व्याकरण पृ० २०५** 

६ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० ५५४

१० वही, पृ० १५१

प्रकृत रूपक से सम्बद्ध प्राकृत-प्रयोगो का विवेचन प्रस्तृत है -

सीता एव उर्मिला विश्वामित्र को प्रणाम करने से सम्बन्धित कुशध्वज की आज्ञा शिरोधार्य करती हैं — जह कणिष्ठतादो आणवेदि। यहाँ 'जह' महाराष्ट्री प्राकृत तथा तकार को दकार शौरसेनी प्राकृत एव 'आणवेदि' शौरसेनी तथा मागधी प्राकृत के अनुसार है।

बाल्यावस्था की रमणीय मूर्ति राम तथा लक्ष्मण को देखकर सीता एव उर्मिला कहती हैं — सोम्मदसणा क्खु एदे। यहाँ क्खु प्रयोग शौरसेनी प्राकृत के अनुसार है।

ताटकावधार्थ राम को नियुक्त करने से सीता भयातुर हो जाती हैं — 'हद्धी हद्धी। एसो एव्य एत्थ णिउत्तो।' यहाँ 'हद्धी' शौरसेनी प्राकृत तथा 'एव्य' मागधी प्राकृत के अनुसार है।

राम के वीरोचित आचरण से सीता आश्चर्यान्वित हो जाती हैं — 'अण्णदोमुहो एव्व से चित्तभेदो'। " यहाँ एव्व" मागधी प्राकृत के अनुसार है।

भीषणाकृति ताटका को देखकर सीता कहती हैं— उप्पादवादावली विअ सा हदासा महाणुभाव अहिद्दविद्द। यहाँ 'विअ', तिप् को 'दि' शौरसेनी प्राकृत तथा पकार को वकार महाराष्ट्री प्राकृत के अनुसार है।

१ महावीरचरितम् १/६-१०

२ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० २००

३ प्राकृत व्याकरण पृ० १८२

४ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० १६४

५ महावीरचरितम् १/१८-१६

६ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० १७३

७ महावीरचरितम् १/३६–३७

**८** प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० १३६

६ वही पु० १६७

<sup>90</sup> महावीरचरितम् १/३६-३७

११ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० १६७

१२ महानीद्भारिका १/३८-३६

१३ प्राकृतदीपिका पृ० १२०

<sup>98</sup> प्राकृत व्याकरण, पृ० १८२

१५ प्राकृत प्रकाश २/१५

परिणय-निर्णय श्रवण कर सीता एव उर्मिला प्रसन्न होती हैं – दिडिआ अविप्पवासो दाणि मइणीआण भविस्सदि'। यहाँ दिडिआ' 'दाणि', भविस्सदि मे 'स्स शौरसेनी प्राकृत के अनुसार है।

परशुराम के कन्यान्त पुर मे प्रविष्ट होने से परिजन भागते हैं विलाप करते हैं — 'अह्मो । समन्तदो एव्व' हा देव चन्दमुह रामचन्द । हा जामादुएत्ति परिदेवणमुहरकाअरुव्विग्गसमत्तपरिअण पलाइद अह्मराअउलम्। भट्टदारिए । सअ एव्व विण्णवेहि भट्टारम्। यहाँ 'एव्व' मागधी प्राकृत', भट्टिदारिए' शौरसेनी प्राकृत तथा सुप् विभक्ति के अन्तिम अ के स्थान पर 'उ' — काअरु' अपभ्रश के अनुसार है।

सिखयाँ सीता का ध्यान राम के गाम्भीर्य की ओर आकृष्ट करती हैं — भट्टिदारिए । पेक्ख पेक्ख भत्तुणो सोहग्गम्। तुम क्खु णिच्च परामुही अत्ताण वञ्चेसि। यहाँ पेक्ख', क्खु' तुम<sup>8</sup> शौरसेनी प्राकृत तथा 'अत्ताण' अर्धमागधी के अनुसार है।

देवगणो का राम को समर्थन देखकर शूर्पणखा डर जाती है— 'णहि तुद्घोहि णिरूविद विसवदइ। सपद उक्कम्पिदिद्या'। यहाँ 'तुद्घोहि', भविष्यत्काल मे 'स्सि" शौरसेनी प्राकृत तथा तिप् को 'इ'" महाराष्ट्री प्राकृत के अनुसार है।

१ महावीरचरितम् १/५८-५६

२ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० ५५६

३ प्राकृत व्याकरण पृ० १८५

४ वही ८/४/२७७

५ महावीरचरितम् २/२०-२१

६ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० १६७

७ वही पृ० १०६

**<sup>–</sup> प्राकृत व्याकरण, पृ० २०५** 

६ महावीरचरितम् २/३८-३६

१० प्राकृत व्याकरण पृ० १८७

११ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० १७३

१२ प्राकृत व्याकरण पृ० १०३

१३ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ५८४

१४ महावीरचरितम् ४/१-२

१५ प्राकृत व्याकरण, पृ० १०३

१६ वही ८/४/२७५

१७ प्राकृत प्रकाश ७/१

हनूमान् द्वारा लका—दहन से आक्रान्त होकर त्रिजटा माल्यवान् से कहती है — क्खु कुमालएण अणुवन्धिज्जमाणो तस्मि कदन्तलील कदुआ झित णिक्कन्तो। यहाँ कदुआ' शौरसेनी प्राकृत तथा 'कुमाल' अर्धमागधी प्राकृत के अनुसार है।

मन्दोदरी रावण को वानरो द्वारा सेतु—निर्माण जल पर प्रस्तरो के तैरने आदि की सूचना देती है — 'महाराअ । ओधारेहि कि वि अन्णारिसी रअणा कस्स व विलीमुह के हत्थपुण्णदो उवरिज्जेव चिडन्दि ते महीहरा जलिम ति। यहाँ 'चिड्ठ र शौरसेनी प्राकृत तथा अधिकरण मे 'म्मि' महाराष्ट्री प्राकृत के अनुसार है।

राक्षस—सहार के अनन्तर लका विलाप करती हैं— 'हा कुमार कुम्भअण्ण ।", 'कह अम्ह सामिणा रक्खसणाहेण एद ण ओधारिदम् ं यहाँ कुमार मे अपरिवर्तन ं, अस्माक का अम्ह ं शौरसेनी प्राकृत के अनुसार है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि भवभूति ने भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, यद्यपि वह प्राकृत के नियमों का स्पष्ट भेद नहीं कर सके हैं।

#### रीति

शब्द तथा अर्थ को सिश्लष्ट कर भावो को अभिव्यक्ति प्रदान करने की विधा को रीति कहते हैं, जिसके अभाव मे कोई रचना शब्द, अर्थ तथा अक्षराडम्बर तो हो सकती है किन्तु उसे काव्य की सज्ञा नहीं दी जा सकती है। रीति शब्द की व्युत्पत्ति — 'रियन्ते परम्परया गच्छन्ति अनया इति रीति' 'रीड् गतौ' अथवा 'रीड् स्रवणे' धातु से क्तिन् प्रत्यय से हुयी है, तदनुसार वैदर्भ आदि मार्ग अथवा वैदर्भी आदि रीति अर्थ किया जाता है। संस्कृत काव्यशास्त्र मे शैली के स्थान पर 'रीति' शब्द का

१ महावीरचरितम् ६/४-५

२ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० २०१

३ वही पु० १५१

४ महावीरचरितम् ६/१४-१५

५ प्राकृतदीपिका पृ० १२०

प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० ३८

७ महावीरचरितम् ७/०-१

<sup>&</sup>lt;sub>-</sub> वही ७/२-३

६ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० १५१

<sup>90</sup> प्राकृत व्याकरण, पृ० 9cc

२८१

प्रयोग मिलता है। आचार्य दण्डी एव आचार्य कुन्तक ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य का आत्मतत्त्व माना है। उनके मत मे विशेष प्रकार की पदरचना रीति कहलाती है। आचार्य वामन ने विशेष पद को स्पष्ट करते हुए माधुर्यादिक गुणो की ओर सकेत किया है। माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि तीन गुणो के अनुसार साहित्याचार्यों ने वैदर्भी, गौडी एव पाञ्चाली रीतियो को काव्य मे महत्त्व दिया है। आचार्य दण्डी ने वैदर्भ मार्ग एव गौड मार्ग को मुख्य माना है। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौडी एव पाञ्चाली रूप मे रीतियो का त्रिधा विभाजन किया है। आचार्य कुन्तक कितपय परिवर्तन कर इन्हे क्रमश सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग एव मध्यम मार्ग मानते हैं। आचार्य भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरण मे षड् रीतियो वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली, अवन्तिका, लाटी एव मार्गधी का प्रतिपादन किया है। साहित्यदर्पणकार ने चतुर्विध विभाजन वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली एव लाटी रूप मे किया है।

महाकवि भवभूति ने प्रकृत रूपक मे गौडी एव वैदर्भी रीतियो का यथावसर उचित प्रयोग किया है।

#### गौडी रीति

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ओज को प्रकाशित करने वाले, परुष वर्णोपेत, विकटबन्ध तथा समासबहुला पदरचना को गौडी रीति कहते हैं। इसमे सयुक्त वर्णों (क्ख, ग्घ, ट्व आदि), द्वित्व वर्णों

१ (क) अस्त्यनेको गिरा मार्ग सूक्ष्मभेद परस्परम्। –काव्यादर्श ४०

<sup>(</sup>ख) सम्प्रति तत्र ये मार्गा कविप्रस्थानहेतव । सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोमयात्मक ।। –वक्रोक्तिजीवित १/२४

२ विशिष्टा पदरचना रीति । —काव्यालकारसूत्रवृत्ति १/२/७ विशेषवती पदाना रचना रीति । —वही वृत्तिभाग

विशेषो गुणात्मा। –वही १/२/६
 वक्ष्यमाण गुणक्तपो विशेष। –वही वृत्तिभाग

४ तत्र वैदर्भगौडीयौ वर्ण्यते प्रस्फुटान्तरौ। -काव्यादर्श १/४०

प सा त्रेधा वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति। –काव्यालकारसूत्रवृत्ति १/२/६

६ वक्रोक्तिजीवित १/२४

वैदर्भी चाथ पाञ्चाली गौडीयावन्तिका तथा।
 लाटीया मागधी चेति षोढा रीति निगद्यते।। —सरस्वतीकण्ठामरण २/५२

सा पुन स्याच्चतुर्विधा।
 वैदर्भी चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा।। –साहित्यदर्पण ६/१–२

६ ओज प्रकाशकैर्वणैर्बन्ध आडम्बर पुन । समासबहुला गौडी ।। – वही ६/३–४

२८२

(क्क च्च आदि), रेफयुक्त वर्णों (र्क, र्च, र्ट आदि), रकारयुक्त वर्ण (क्र, द्र प्र आदि) एव ट ठ, ड, ढ, घा, ष से बने पदो का बाहुल्य होता है। ओजपूर्ण भावो की क्रमश वीर, रौद्र, बीभत्स रसो मे उत्तरोत्तर अधिकता के साथ अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति के भयावह रूपो का चित्रण करने के लिये गौडी रीति का प्रयोग किया जाता है।

क्रुद्ध परशुराम कुठार-प्रहार का निश्चय करते हैं -

प्रागप्राप्तिनसुम्मशामवधनुर्द्वेधाविधाविर्भव— त्क्रोध प्रेरितभीमभार्गवभुजस्तम्भापविद्ध क्षणात्। सज्वाल परशुर्भवत्वशिथिलस्त्वत्कण्ठपीठातिथि— र्येनानेन जगत्सु खण्डपरशुर्देवो हर ख्याप्यते।

यहाँ रेफयुक्त वर्ण र्द, र्भ, र्ग, रकारयुक्त प्र, क्र तथा श, ठ, ड आदि से समन्वित समासबहुल ओजोव्यञ्जक उक्ति का प्रयोग है।

रावण राक्षससेना को अर्गला तोडने, वानरो को खण्ड-खण्ड कर देने का आदेश देता है-

त्रोट्यन्तामभितोऽर्गलानि भुवनप्रख्यातसारोद्धतै पाट्यन्ता पुरगोपुराणि च परब्याक्षेपिभी राक्षसै । मध्यन्ता रिपुघस्मरप्रहरण विक्षोभ्य भग्या भुजा खण्ड्यन्ता च मुहुर्विवल्गनवृथोत्थानोत्कटा मर्कट ।।

यहाँ ओजोव्यञ्जक पदो के प्रयोग से गौडी रीति है।

महाकवि भवभूति ने गौडी रीति का प्रयोग प्राकृत भाषा (गद्य भाग) मे किया है। द्वितीय अक मे सिखयाँ तेज कुठार लिये, यत्र–तत्र विकीर्ण जटा वाले तथा पृथ्वी को प्रकम्पित करते हुए

<sup>(</sup>क) योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययो । टादि शषौ वृत्तिदैर्घ्यं गुम्फ उद्धत ओजसि। –काव्यप्रकाश ८/७५

<sup>(</sup>ख) वर्गस्याक्रतृतीयाभ्या युक्ती वर्णी तदन्तिमौ।। उपर्यधो द्वयोर्वा सरेफौ टठडढै सह। शकारश्च षकारश्च तस्य व्यञ्जकता गता।। तथा समासो बहुलो घटनौद्धत्यशालिनी। –साहित्यदर्पण ६/५–६–७

२ काव्यप्रकाश ८/६६-७०

३ महावीरचरितम् २/३३

४ वही ६/२३

परशुराम का वर्णन करती हैं — 'हा । एसो दिप्पन्तदिणअरालोअदुप्पेक्खजरठदेहप्पहापरिक्खेवभासुरो ज्जलन्त सुणिसिद परसु धारअन्तो ।'

यहाँ द्वित्व वर्ण, प्प ज्ज, ल्ल, सयुक्त वर्ण क्ख आदि से युक्त दीर्घ समास पदावली का प्रयोग है अत गौडी रीति है।

इसके अतिरिक्त भवभूति ने अनेक स्थलो पर गौडी रीति का सुन्दर प्रयोग किया है — सर्वमाय द्वारा रावण के पराक्रम का वर्णन<sup>3</sup>, भीषणाकृति ताटका का वर्णन<sup>3</sup>, परशुरामकृत आत्मप्रशसा<sup>4</sup>, जनक का युद्धार्थ उद्यत होना<sup>4</sup>, रावण द्वारा स्वपराक्रमवर्णन<sup>4</sup> तथा वानर एव तपस्वीजन पर प्रहारार्थ उद्यत होना।<sup>4</sup>

#### वैदर्भी रीति

माधुर्य के अभिव्यञ्जक वर्णों से पूर्ण, समासरिहत अथवा अल्पसमासयुक्त मनोहर रचना वैदर्भी रीति कही जाती है। वैदर्भी रीति सरल, सुबोध एव सरस होने के कारण सर्वजनसवेद्य होती है। इसमे लिलत रचना के लिये माधुर्य गुण एव सरल तथा सुबोध रचना के लिये प्रसाद गुण की आवश्यकता होती है। अतएव वैदर्भी रीति मे माधुर्य एव प्रसादगुण व्यञ्जक वर्णों का प्राधान्य होता है। अत माधुर्य एव प्रसाद गुणों का सिक्षप्त विवेचन प्रासगिक होगा।

चित्त के द्रवीभाव का कारण माधुर्य गुण आह्लादस्वरूप होता है। ट ठ, ड, ढ को छोडकर क से लेकर म पर्यन्त समस्त स्पर्श वर्ण अपने—अपने वर्ग के अन्तिम वर्ण से युक्त वर्ण, हस्व रेफ और णकार आदि वर्ण माधुर्यव्यञ्जक हैं। समासरहित अथवा स्वल्प समास युक्त रचना माधुर्य गुण व्यञ्जक

१ महावीरचरितम् २/२२-२३

२ वही १/३४

३ वही १/३५

४ वही २/१६ १७ ४८

५ वही ३/२६

६ वही ६/११

७ वही ६/२५

द माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णे रचना ललितात्मिका।। अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते। —साहित्यदर्पण ६/२—३

६ आह्लादकत्व माधुर्य श्रृगारे द्रुतिकारणम्।। -काव्यप्रकाश ८/६८

होती है। इसकी स्थिति मुख्य रूप से श्रृगार, करुण एव शान्त रसो मे होती है। सम्भोग श्रृगार की अपेक्षा करुण, विप्रलम्भ श्रृगार तथा शान्त रसो मे यह माधुर्य गुण क्रमश वृद्धि को प्राप्त होता है।

शुष्क इन्धन मे अग्नि तथा स्वच्छ जल के समान जो गुण चित्त मे तुरन्त व्याप्त हो जाता है उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह समस्त रसो एव रचनाओं मे व्याप्त रहता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार श्रवण मात्र से ही प्रसाद गुण व्यञ्जक सरल एव सुबोध अर्थ की प्रतीति होती है।

महावीरचिरितम् मे वीर रस की प्रधानता के कारण गौडी रीति का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तथापि कवि भवभूति ने अनेक स्थलो पर सरल पदावली का स्वाभाविक प्रयोग कर वैदर्भी रीति मे दक्षता प्रदर्शित की है।

प्रथम अक मे राजा कुशध्वज विश्वामित्र को साक्षात् धर्म स्वरूप बताते हैं -

तुरीयो ह्येष मेध्याग्निराम्नाय पञ्चमोऽपि वा। अथवा जगम तीर्थं धर्मो वा मूर्तिसचर ।।

माल्यवान् परशुराम की शक्ति का समासरहित शब्दो मे वर्णन करता है -

तान्येव यदि भूतानि ता एव यदि शक्तय । तत परशुरामस्य न प्रतीम पराभवम्।।

लक्ष्मण द्वारा शोकाकुल राम की अवस्था का वर्णन सरल शब्दो मे द्रष्टव्य है -

एष मूर्त इव क्रोध शोकाग्निरिव जगम। कृच्छ्राद् बिभर्ति हृल्लेखलज्जासवेगिनीं तनुम्।।

मूर्ध्नि वर्गान्त्यगा स्पर्शा अटवर्गा रणौलघू।
 अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा।। –काव्यप्रकाश ६/७४

२ करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्। –वही ८/६६

शुष्केन्धनाग्निवत् स्वच्छजलवत्सहसैव य ।।
 व्याप्नोत्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहित स्थिति । –वही ८/७०–७१

४ शब्दास्तद्व्यञ्जका अर्थबोधका श्रुतिमात्रत ।। –साहित्यदर्पण ८/८

५ महावीरचरितम् १/१०

६ वही २/१४

७ वही ५/२०

रद्र

महाकवि भवभूति ने गद्य में भी वैदर्भी रीति का सुन्दर प्रयोग किया है। परशुराम राम को ककणमोचनार्थ जाने की अनुमित देते हैं — क्रियता लोकधर्म। पश्यन्तु त्वा ज्ञातय। किन्तु जनपदेषु न चिरमारण्यकास्तिष्ठन्ति। गन्तुकामोऽस्मि। अतो न काल परिक्षेप्तव्य।

लक्ष्मण को मूर्च्छित जानकर राम के हृदय मे वीर एव करुण रस का सचार होता है, जिसका वर्णन अत्यन्त सरल शब्दो मे किया गया है— देवराज । अयमत्राद्भुततरो विमर्द । यदा तु भ्रातुर्मोहमधिगम्य भाविलकेश्वरादक्रममेव करुवीरानुभावभावितचित्तवृत्तिस्तथाविधस्यापि दर्शनोत्सुक समवारुध्यत परित कुम्भकर्णप्रमुखया रक्ष पृतनया तदा पुनरिदमेव प्रत्यकार्षीत्।

भवभूति ने इसके अतिरिक्त अनेक स्थलो पर वैदर्भी रीति का सुन्दर प्रयोग किया है।

काव्य के मुख्य रूप से दो भेद है — गद्य एव पद्य। भाषा का स्वाभाविक रूप गद्य है जो व्याकरण के नियमो द्वारा शासित होता है। किन्तु पद्य मे कवि के नैपुण्य एव रसबोध का प्राधान्य रहता है, जिसमे भाषा एव भाव की निर्बाधगति को लयबद्ध करने के लिये व्याकरणशास्त्र एव छन्दशास्त्र दोनो का प्रयोग अपरिहार्य होता है।

'छन्द' शब्द की निष्पत्ति 'चिंद आहलादने दीप्तौ च' घातु से असुन् प्रत्यय लगने पर होती है। 'चन्देरादेश्च छ' (उ० ४/२/१६) सूत्र से 'चन्द' के 'च' को 'छ' आदेश होकर 'छन्द' शब्द बनता है।

वेद के षड़गों में छन्द शास्त्र की परिगणना की गयी है। महर्षि पाणिनी छन्द को वेद का चरणद्वय मानते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने नाट्यवाड्मय में छन्द के महत्त्व को प्रदर्शित किया है। उनके मत में छन्द और शब्द परस्परापेक्षी होते हैं। छन्द के बिना शब्द नहीं होता है तथा

१ महावीरचरितम् २/५०-५१ पृ० १०३

२ वही ६/४५-४६ पृ० २८४-८५

३ वही १/१६ ३६ २६-२७, ३/४-५, ४/५३-५४, ७/२८-२६

४ अमरकोष, पु० २५७

धन्द पादौ तु वेदस्य । –वृत्तरत्नाकर की भूमिका, पृ० ५

छन्द भी बिना शब्द के नहीं होता, दोनो के सयोग से नाट्यसौन्दर्य की वृद्धि होती है।' काव्यमीमासाकार राजशेखर ने छन्द को काव्यपुरुष का रोमसमूह बतलाया है।'

भवभूति ने महावीरचिरतम् के ३८८ पद्यो मे १६ प्रकार के छन्दो का प्रयोग किया है। किव ने अनुष्टुप् शार्दूलिवक्रीडित स्रग्धरा, शिखरिणी तथा मन्दाक्रान्ता छन्दो का सर्वाधिक प्रयोग किया है। अनुष्टुप् अनुष्टुप्

भवभूति ने पूरे रूपक मे ११२ पद्य अनुष्टुप् छन्द मे प्रस्तुत किया है। अधिकाश स्थलो पर तो सूचना देना ही अभीष्ट है। सूत्रधार के कथन से ज्ञात होता है कि यह नाटक प्रसादगुणोपेत हैं, वीर एव अवान्तर रस से परिपूर्ण हैं, इसकी कथा रामचरित से सम्बद्ध हैं, कवि के गुरु ज्ञाननिधि हैं।

कतिपय स्थलो पर पात्रो के हृदयगत भावो की अभिव्यञ्जना मे इस छन्द का सौन्दर्य दर्शनीय है – राम सुन्दरता की प्रतिमूर्ति सीता पर अनुरक्त हो जाते हैं –

> उत्पत्तिर्देवयजनाद् ब्रह्मवादी नृप पिता। सुप्रसन्नोज्ज्वला मूर्तिरस्या स्नेह करोति मे।।

छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दश्शब्दवर्जितम्।
 एव तूभयसयोगो नाट्यस्योदद्योतक स्मृत ।। –नाट्यशास्त्र १४/४५

२ रोमाणि छन्दासि। –काव्यमीमासा, पृ० २७

उच्चम लघु सर्वत्र सप्तम द्विचतुर्थयो । गुरु षष्ठ च पादाना शेषैष्वनियमो मत । प्रयोगे प्रायिक प्राहु केऽप्येतद्वृत्तलक्षणम्। लोकेऽनुष्टुबिति ख्यात तस्याष्टाक्षरता मता।। —छन्दोमञ्जरी चतुर्थस्तबक पृ० १३६

४ महावीरचरितम् १/१ २, ३ ४, ५, १०, १४ १५, १६ १७ १६ २०, २१ २२ २३ २६ २६ ३२ ३७ ४१ ४७ ४८ ४६ ५१ ५२ ५७ ६० ६१, २/३ ५, १० १४ ४२ ४६ ४७, ३/२ ६ ८ १० १२ १८ १६ २० ३८ ३६ ४६, ४/२ ४ १३ १६ २३ २४ २६ २७ ३३ ३४ ३७ ३६ ४० ४२ ४३ ४५, ४६ ४७ ४८ ५७ ६८ ५१ ५३ ५४, ५८ ५६, ५/६ ७ ८ ६ ११, १२ १३, १५, ६०, ६/२, ३, ५, ६ १३ १६, ३९, ३०, ३६, ३६, ३६, ३६, ५०, ५६ ६०, ६/२, ३, ५, ६ १३ १६, २१, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ५०, ५६ ६०, ६/२, ३, ५, ६

प् वही १/२

६ वही १/३

७ वही १/४

द्वही १/५

६ वहीं १/२१

परशुराम की शिवमक्ति असाधारण है -

शत्रुमूलमनुत्खाय न पुनर्द्रष्टुमुत्सहे। त्र्यम्बक देवमाचार्यमाचार्यानीं च पार्वतीम।।

## शार्दूलविक्रीडितं

आचार्य क्षेमेन्द्र के मत मे शार्दूलविक्रीडित छन्द का प्रयोग राजाओं के शौर्यवर्णन के प्रसग में उचित होता है।

किव ने ५६ पद्यों में इस छन्द का प्रयोग किया है। मवभूति ने प्राय समस्त प्रसगों में इस छन्द का प्रयोग किया है। सिद्धाश्रम में रामादिक के रूपवर्णन , परशुराम तथा राम दशरथ, जनक प्रभृति का सवाद , जटायु का सीताहरण के समय क्रुद्ध हो युद्धार्थ उद्यत होना, कबन्ध का दिव्यपुरुष के रूप में प्रकट होना, राम–वाली–युद्ध, युद्ध–वर्णन , प्रकृति–वर्णन आदि अनेक प्रसग शार्दूलविक्रीडित छन्द में प्रस्तुत किये गये हैं।

#### शिखरिणी<sup>भ</sup>

आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार शिखरिणी छन्द का किसी विषय की सीमा को निर्धारित करने मे प्रयोग किया जाता है।<sup>9</sup>

१ महावीरचरितम् ३/६

२ सूर्याश्वैर्यदि म सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। –छन्दोमञ्जरी द्वितीय स्तबक पृ० १००

३ शौर्यस्तवे नृपादीना शार्दूलविक्रीडितम्। –सुवृत्ततिलक ३/२२

४ महावीरचरितम् १/१३ १८ २५, ३० ३३ ३४ ३५, ४६ ५४ ५६, २/६ ६ १३ १६ २० २१ २२ २८ ३२, ३३, ३६ ४५, ३/१ ३ १३ ३५, ३७ ४० ४३ ४/३ ६ १४ १७ २२ २५, ३० ३१ ३८ ५६ ५७, ५/१ २ १८ १६ २१ २२ २३, ३३, ३७ ३६ ५१ ५५, ६३, ६/१ १७ २० ४१ ७/१३ ४१

प् वही १/१८

६ वही द्वितीय एव तृतीय अक

७ वही ५/१८, १६

८ वही ५्∕३३

६ वही ५/३६

<sup>90</sup> वही षष्ठ अक

११ वही ७/१३

१२ रसै रुद्रैशिछन्ना यमनसमला ग शिखरिणी।। –छन्दोमञ्जरी २/१

१३ उपपन्नपरिच्छेदकाले शिखरिणी मता। –सुवृत्ततिलक ३/२०

भवभूति ने २४ पद्यों में इस छन्द का प्रयोग किया है।

कुशध्वज-विश्वामित्र-सवाद<sup>3</sup>, दिव्यास्त्र-वर्णन<sup>3</sup> परशुराम की गर्वोक्ति<sup>5</sup>, जनक का युद्धार्थ उद्यत होना<sup>5</sup>, कैकेयी-कुकृत्य के कारण युधाजित् का विह्वल होना<sup>5</sup>, युद्ध-वर्णन<sup>5</sup> आदि अनेकविध स्थलो पर कवि ने शिखरिणी छन्द का प्रयोग किया है।

#### स्रग्धरा<sup>5</sup>

कवि ने २० पद्यों में स्नम्धरा छन्द का प्रयोग किया है।

राम-परशुराम-सवाद<sup>®</sup>, वाली का आगमन तथा अपने मनोगत भावो की अभिव्यक्ति<sup>®</sup>, युद्ध-वर्णन<sup>®</sup>, राम-राज्याभिषेक के पश्चात् विश्वामित्र का प्रसन्न होना<sup>®</sup> आदि प्रसग स्त्रग्धरा छन्द मे प्रस्तुत किये गये हैं।

#### वसन्ततिलका

आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार वीर एव रौद्र रसो के सकर में वसन्ततिलका छन्द का प्रयोग किया जाता है।<sup>%</sup>

<sup>9</sup> महावीरचिरित्तम् १/११ १२ ४३, २/१५, ३/२४ २७ ३६ ४१, ४/१ १८ १९ ५२, ५/५, १४ २८ ५८ ६/८ १५, २२ ३० ३४ ३६ ४६, ७/३०

२ वही १/११ १२

३ वही १/४३

४ वही ३/२४

५ वही ३/२७

६ वही ४/५२

७ वही ६/३०, ३४, ३६, ४६

<sup>&</sup>lt;sub>म्स्र</sub>मनैर्याणा त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रम्धरा कीर्तितेयम्।। –छन्दोमञ्जरी द्वितीय स्तबक पृ० १०८

६ महावीरचिरित्तम् २/१७, १८, ४८, ३/३२, ५्/३२ ४४, ४५, ५३, ६/४ १०, १२ २५, ३२ ३३ ३८, ४८ ५१ ५६ ६१, ७/३८

१० वही २/४८

११ वही ५/४४ ४५, ५३

१२ वही ६/३२ ३३ ३८ ५१ ५६ ६१

१३ वही ७/३८

<sup>98</sup> उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग । –वृत्तरत्नाकर ३/७६

१५ वसन्ततिलक भाति सकरे वीररौद्रयौ । –सुवृत्ततिलक ३/१६

२५६

रूपक मे २१ पद्य इस छन्द मे प्रस्तुत किये गये हैं।

दूत सर्वमाय का ताटकावध से उद्विग्न होना, परशुराम द्वारा राम की प्रशसा, शापोद्यत शतानन्द को विरत करना, माल्यवान् की खरप्रभृति विषयक चिन्ता, दशरथ—विलाप, नीलप्रभृति का वालीवध के अनन्तर विलाप, किन्नरी द्वारा राम का यशगान आदि प्रसग वसन्ततिलका छन्द मे प्रस्तुत किये गये हैं।

#### मन्दाक्रान्ता ध

रूपक मे १६ पद्य मन्दाक्रान्ता छन्द मे प्रस्तुत किये गये हैं। वीर, रौद्र तथा शान्त रस के अनेक स्थलो पर इस छन्द का प्रयोग किया गया है।

सर्वमाय रावण एव इन्द्र के युद्ध का स्मरण करता है -

सर्वप्राणप्रवणमघवन्मुक्तमाहत्य वक्ष— स्तत्सघट्टाद्विघटितबृहत्खण्डमुच्चण्डरोचि । एव वेगात्कुलिशमकरोद् व्योम विद्युत्सहस्रै— र्भर्तुर्वक्त्रज्वलनकपिशास्ते च रोषाट्टहासा ।।

उपर्युक्त पद्य मे मन्दाक्रान्ता छन्द प्रयुक्त है।

भ महावीरचरितम् १/६ ७ ४० ५५, २/२६ ३१ ३४ ३८, ३/१६ २२ २६ ४२, ४/८ १२ २६ ५५, ५/२६ ५६ ६१, ७/३ २६

२ वही १/४०

३ वही २/३१

४ वही ३/२२

पुवही ४/८

६ वही ४/५५

७ वही ५/६१

\_ वही ७ / २६

मन्दाक्रान्ताऽम्बुधिरसनगैर्मो भनौ तौ गयुग्मम्। —छन्दोमञ्जरी द्वितीय स्तबक पृ० ८७

o महावीरचरितम् १/४५, २/२ ४ २५, २६, ४१, ३/२३ २५, २६ २८ ३४ ४७, ६/३७, ४४ ४५, ५३

११ वही १/४५

#### मालिनी<sup>¹</sup>

रूपक में ७ पद्यों में मालिनी छन्द प्रयुक्त है। रामादिक की सिद्धाश्रम में एकत्र उपस्थिति परशुराम का श्रोत्रियोचित सत्कार अथवा शत्रुरूपेण आने पर धनुष्—प्रयोग सम्बन्धी जनक का निश्चय, प्रकृति का मनोरम वर्णन आदि प्रसग मालिनी छन्द में प्रस्तुत किये गये हैं।

#### प्रहर्षिणी

रूपक में ७ पद्य इस छन्द में विन्यस्त हैं। दिव्यास्त्र—प्रभाव , परशुराम को भस्मसात् करने के लिये शतानन्द का उद्यत होना , जटायु का मलयाचल के शिखर पर अवतरण राक्षसों का तीव्र निर्घोष आदि प्रसग प्रहर्षिणी छन्द में उपनिबद्ध हैं।

#### हरिणी १२

रूपक मे ५ पद्य इस छन्द मे उपनिबद्ध हैं। दशरथ परशुराम—समागम के कारण सानन्द हैं —

> जनपदबिहर्निष्ठा यूय गृहस्य परिग्रहाद्वयमिप निजैर्व्यग्रा कार्येस्ततो न बभूव य । स इह भवतामाद्यास्माभिर्मनोरथवाञ्छित सुचरितपरीपाकात्प्राप्तिश्चरस्य समागम ।।\*\*

उपर्युक्त पद्य मे हरिणी छन्द प्रयुक्त है।

१ ननमयययूतेय मालिनी भोगिलोकै । –छन्दोमञ्जरी द्वितीय स्तबक पृ० ७२

२ महावीरचरितम् १/८, २/४४ ४६, ३/४, ५/४०, ४१, ६/२७

३ वही १/६

४ वही २/४४

५ वही ५/४१

६ त्र्याशाभिर्मनजरगा प्रहर्षिणीयम्।। –छन्दोमञ्जरी द्वितीय स्तबक, पृ० ५७

७ महावीरचरितम् १/४४, ३/२१, ४/१५, ५/३ १५, ६/१४ २६

च वही १/४४

६ वही ३/२१

१० वही ५/३

११ वही ६/२६

१२ (क) नसमरसला ग षड्वेदैहयैर्हरिणी मता। –छन्दोमञ्जरी द्वितीय स्तबक पृ० ८८

<sup>(</sup>ख) नसमै रसलैर्गेन युक्ता सप्तदशाक्षरा। विच्छित्रा हरिणी षड्भिश्चतुर्भि सप्तभिस्तथा।। —सुवृत्ततिलक १/३३

<sup>9</sup>३ स्ट्राप्तिकर्तितम् १/५१, २/११ ३०, ३/१७, ४/२८

१४ वही ४/२८

## पृथ्वी¹

रूपक मे ४ पद्य पृथ्वी छन्द मे उपन्यस्त हैं। अन्तर्निगूढ कोपानल से दग्ध राम की स्थिति का वर्णन इस छन्द मे द्रष्टव्य है —

> प्रचण्डपरिपिण्डित स्तिमितवृत्तिरन्तर्मुख पिबन्निव मुहुर्मुहुईटिति मन्युरुच्चैर्ज्वलन्। शिखाभिरिव निश्चरन्ननुपलभ्य दाह्यान्तर पयोधिमिव वाडवो दहति मामतस्त्रायताम्।।

#### उपजाति<sup>®</sup>

दूत सर्वमाय का सिद्धाश्रम मे आगमन<sup>4</sup>, रावण का परिव्राजक वेष मे पर्णशाला मे प्रवेश<sup>4</sup> सुग्रीव तथा विभीषण का मरणासन्न वाली के शपथ से विवश होना<sup>8</sup> आदि प्रसगो मे उपजाति छन्द प्रयुक्त है।

#### इन्द्रवजा

सुबाहु एव मारीच पर प्रहार करते हुये राम के पराक्रम का विश्वामित्र द्वारा वर्णर्नां, जामदग्न्य का राम के गुणो से प्रभावित होनां इन्द्रवज्रा छन्द मे उपनिबद्ध है।

#### शालिनी"

रामादिक का पुष्पक विमान सूर्य के निकट पहुँच जाता है, राम साश्चर्य देखते हैं -

१ जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु । –छन्दोमञ्जरी द्वितीय स्तबक पृ० ८५

२ महावीरचरितम् २/२३, ५/२६, ६/६, ७/५

३ वही ५/२६

४ अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता ।। –वृत्तरत्नाकर ३/३०

प् महावीरचरितम् १/२८

६ वही ५/१६

७ वही ५/५७

स्यादिन्द्रवजा यदि तौ जगौ ग । –वृत्तरत्नाकर ३/२८

६ महावीरचरितम् १/६२

७ वही २ ∕ ३७

१९ मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकै।। –छन्दोमञ्जरी द्वितीय स्तबक, पृ० ३८

य पूर्वेषा नं कुलस्य प्रतिष्ठा देव साक्षादेष धाम्ना निधानम्। त्रय्या सार कोऽपि मूर्तो विवस्वान्प्रत्यासन्न पुष्पकारोहणेन।।

उपर्युक्त पद्य मे शालिनी छन्द प्रयुक्त है।

## पुष्पिताग्रा

जनक को परशुराम पर शस्त्र—प्रयोग से विरत किया जाना<sup>3</sup>, रामादिक के विवाह तथा परशुराम—विजय के अनन्तर विश्वामित्र का गमनार्थ निश्चय, लक्ष्मण के प्रहार से रावण एव मेघनाद का क्रोधित होना आदि पुष्पिताग्रा छन्द मे उपनिबद्ध हैं।

#### आर्या

भयकर मूर्ति स्वरूप परशुराम का राम द्वारा वर्णन", युद्ध के समय रावण की अपेक्षा राम की प्रबल स्थिति का चित्रस्थ द्वारा वर्णन" आदि प्रसग आर्या छन्द मे उपन्यस्त हैं।

#### दोष--निरूपण

आचार्यों ने दोषरहित, गुणयुक्त तथा सर्वत्र यथासम्भव अलकारयुक्त शब्द एव अर्थ को काव्य सज्ञा दी है। आचार्य दण्डी ने दोष-परिहार पर बल देते हुए कहा है - काव्य मे अत्यल्प दोष की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सुन्दर शरीर भी कुष्ठ के चिह्न मात्र से कुरुप की श्रेणी में आ

१ महावीरचरितम् ७/२१

अयुजि नयुगरेफतो यकारो।
 युधि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा।। –वृत्तरत्नाकर ४/१०

३ महावीरचरितम् ३/३०

४ वही ४/३२

प् वही ६/४७

६ लक्ष्मै तत् सप्त गणा गोपेता भवति नेह विषमे ज ।
षष्ठो जश्च नलघु वा प्रथमेऽर्धे नियतमार्याया ।।
षष्ठे द्वितीयलात् परके न्ले मुखलाश्च सयतिपदनियम ।।
चरमेऽर्धे पञ्चमके तस्मादिह भवति षष्ठो ल ।। –छन्दोमञ्जरी, पञ्चम स्तबक पृ० १३७

७ महावीरचरितम् २/२४

<sup>-</sup> वही ६ / ५**८** 

ह तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलड्कृती पुन क्वापि। -काव्यप्रकाश १/४ का पूर्वार्ध

जाता है। अचार्य दण्डी के अनुसार अनुचित एव अशिष्ट, सहृदय के हृदय को उद्विग्न करने वाला प्रयोग दोष है। अलकारवादी आचार्य भामह ने केवल शब्दगत, अर्थगत एव अलकारगत दोषो का प्रकाशन किया है। आचार्य दण्डी ने दोषो का परिगणन काव्य—शरीर के सन्दर्भ में किया है। ये अलकारवादी आचार्य रसादिक का अन्तर्भाव अलकारों में करते हैं अतएव वे रसदोषों का उल्लेख नहीं करते हैं। कालान्तर में आचार्य आनन्दवर्धन द्वारा ध्वनिसम्प्रदाय की स्थापना के उपरान्त रस को काव्य में उचित स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने काव्य के आत्मभूत तत्त्व रस के सन्दर्भ में गुण, दोष अलकार आदि काव्य के विभिन्न उपादानों का सम्यक् विवेचन किया है। काव्यप्रकाशकार मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ रस के अपकर्षक तत्त्वों को दोष कहते हैं। रस का आश्रय वाच्यार्थ है, अतएव वाच्यार्थ का अपकर्षकारक अर्थदोष कहा जाता है। शब्दादिक रस एव वाच्यार्थ दोनों के उपकारक हैं अत दोषों का सम्बन्ध शब्दों से भी हो जाता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य में तीन प्रकार के दोषों का प्रतिपादन किया है— पददोष (शब्दवेष), अर्थदोष एव रसदोष। भामह, दण्डी रुद्रट, वामन प्रभृति आचार्यों ने अलकारगत दोषों का अलग से परिगणन किया है, किन्तु आचार्य मम्मट ने उनका शब्दार्थ दोषों में ही स्पष्ट रूप से अन्तर्भाव किया है।

प्रकृत रूपक से सम्बद्ध दोष-विवेचन प्रस्तुत है -

## विरुद्धमति उत्

जहाँ समस्त पद प्रस्तुत अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराता है, उसे विरुद्धमितकृत् दोष कहते हैं। यह समासगत दोष है।

तदल्पमि नोपेक्ष्य काव्ये दुष्ट कथचन।
 स्याद्वप् सुन्दरमि शिवत्रेणैकेन दुर्भगम्।। --काव्यादर्श १/७

गौर्गी कामदुघा सम्यक्प्रयुक्ता स्मर्यते बुधै ।
 दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व प्रयोक्तु सैव शसित । । –वही १/६

३ भामह-काव्यालकार १/३७-५८ २/३६-६४

४ दण्डी-काव्यादर्श २/५१ ३/१२५-१२६

प् तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिन ते गुणा स्मृता ।
 अगाश्रितास्त्वलकारा मन्तव्या कटकादिवत्।। –ध्वन्यालोक २/६

मुख्यार्थहतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद् वाच्य ।
 जभयोपयोगिन स्यु शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि स ।। –काव्यप्रकाश ७/४६

वही १० / १४२ एव वृत्तिमाग पृ० ५६७-५८३
 —षष्टम सस्करण सवत् २०४२ वि० ज्ञानमण्डल लिमिटेड वाराणसी

द्वितीय अक मे धनुर्भंग का समाचार ज्ञात होने पर रामवधार्थ आये हुये क्रुद्ध परशुराम का कथन है —

न त्रस्त यदि नाम भूतकरुणासतानशान्तात्मन— स्तेन व्यारुजता धनुर्भगवतो देवाद्ववानीपते । तत्पुत्रस्तु मदान्धतारकवधाद्विश्वस्य दत्तोत्सव स्कन्द स्कन्द इव प्रियोऽहमथवा शिष्य कथ न स्मृत ।।

भवानी शब्द 'भवस्य शिवस्य पत्नी भवानी' शिव—पार्वती के पति—पत्नी सम्बन्ध का द्योतक है। भवानीपति शब्द भवानी 'पार्वती' के दूसरे पति की प्रतीति कराता है। अतएव प्रस्तुत पद्य मे प्रयुक्त 'भवानीपति' पद विरुद्धमतिकृत् दोष से युक्त है।

#### वाच्यस्यानभिधान दोष

जहाँ आवश्यक रूप से कथनीय शब्द का प्रयोग न हो, उसे वाच्य का अनिभधान नामक वाक्यदोष कहते हैं। वितीय अक मे राम के असाधारण व्यक्तित्व से प्रभावित परशुराम की स्वगत उक्ति है –

> अप्राकृतस्य चरितातिशयस्य भावैरत्यद्भुतैर्मम हतस्य तथाप्यनास्था। कोऽप्येष वीरशिशुकाकृतिरप्रमेयसामर्थ्यसारसमुदायमय पदार्थ।।

यहाँ 'तथापि' इस पद के द्वितीय वाक्य मे प्रयुक्त होने से प्रथम वाक्य को पृथक् करने के लिये 'अपहृतस्य' इस षष्ठ्यन्त पद के स्थान पर 'अपहृतोऽस्मि' इस रूप मे अपहृतत्व विधि का कथन न होने के कारण 'वाच्यस्यानभिधान' नामक वाक्यदोष की स्थिति है।

#### भग्नप्रक्रमता

जहाँ प्रकरण अर्थात् प्रस्ताव का भग हो जाता है, उसे 'भग्नप्रक्रमता' नामक वाक्यदोष कहते हैं।

१ महावीरचरितम् २/२८

२ द्रष्टव्य काव्यप्रकाश। -कारिका ७/५१ पृ० स० २७६

अवश्यवक्तव्यमनुक्त यत्र। –काव्यप्रकाश पृ० ३१५ कारिका ५४

४ महावीरचरितम् २/३६

५ द्रष्टव्य काव्यप्रकाश पृ० स० ३१५ (कारिका ५४)

६ भग्न प्रक्रम प्रस्तावो यत्र। -काव्यप्रकाश पृ० ३२०

नवम अध्याय २६५

द्वितीय अक मे राम वधार्थ आये हुये परशुराम के प्रति राम की उक्ति है -

अकलिततपस्तेजोवीर्यप्रथिम्न यशोनिधा— विवतथमदध्माते रोषान्मुनावभिधावति। अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय च कर्मणे स्फुरति रभसात्पाणि पादोपसग्रहणाय च।।

प्रस्तुत पद्य के पूर्वार्ध में परशुराम को यशोनिधि कहा गया है, तो उत्तरार्ध में 'चरणवन्दना' के अनन्तर ही धनुष्—प्रयोग का निर्देश होना चाहिये था। यहाँ पूर्वार्ध में निर्दिष्ट क्रम का उत्तरार्ध में अनुसरण नहीं किया गया है, अतएव 'भग्नप्रकमता' नामक दोष है।

#### साकाक्षता

जहाँ किसी पदविशेष के परिप्रेक्ष्य मे अभिलिषत अन्य पद का अभाव रहता है, उसे साकाक्षता नामक अर्थदोष कहते हैं।

द्वितीय अक मे राम-सीता-परिणय एव राम को उत्तम आयुधो की प्राप्ति का वृत्तान्त ज्ञात होने पर अमात्य माल्यवान् रावण के लिये परोत्कर्ष अपने मान-यश का हास एव स्त्रीरत्न की उपेक्षा सर्वथा असह्य होने की सकल्पना करता है –

> आर्थित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्ति प्रभो प्रत्युत दुह्मन्दाशरथिर्विरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया। उत्कर्षं च परस्य मानयशसोर्विस्रसन चात्मन स्त्रीरत्न च जगत्पतिर्दशमुखो दृप्त कथ मृष्यते।।

प्रस्तुत पद्य में 'स्त्रीरत्न' के पश्चात् 'उपेक्षितु पद की आकाक्षा रहती है। 'स्त्रीरत्न' के साथ 'परस्य' पद का अन्वय करना उचित नहीं है क्योंकि 'परस्य' पद का 'उत्कर्ष' के साथ पहले ही अन्वय किया जा चुका है। "

१ महावीरचरितम् २/३०

२ द्रष्टव्य काव्यप्रकाश पृ० ३२० कारिका ७/५५ का पूर्वार्ध

३ महावीरचरितम् २/६

४ द्रष्टव्य काव्यप्रकाश पू ३३७ कारिका ७/५७

## कही दोष भी गुण

वक्ता बोद्धा व्यग्य वाच्य और प्रकरण आदि के वैशिष्ट्य के कारण कहीं दोष गुण हो जाता है तो कहीं न दोष होता है और न गुण।

प्रथम अक में लक्ष्मण भीषणाकृति, दर्प से भ्रमण करती हुयी ताटका के विषय में मुर्नि विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं —

> अन्त्रत्रप्रोतबृहत्कपालनलकक्रूरक्वणत्ककण— प्रायप्रेखितभूरिभूषणरवैराघोषयन्त्यम्बरम्। पीतोच्छर्दितरक्तकर्दमघनप्राग्भारघोरोल्लल— द्वचालोलस्तनभारभैरववपुदर्पोद्धत धावति।।

प्रस्तुत पद्य में बीभत्स रस व्यग्य है, श्रुतिकटु वर्ण एव दीर्घसमासोपेत क्लिष्ट रचना भी गुण हो गयी है।<sup>3</sup>

#### रसदोष

व्यभिचारीभावो, रसो तथा स्थायीभावो की स्वशब्दवाच्यता, अनुभाव एव विभाव की कष्टकल्पना से अभिव्यक्ति, अगी रस के विरुद्ध विभाव, अनुभाव एव व्यभिचारीभाव की वर्णना, रस की पुन पुन दीप्ति, अनवसर मे विस्तृति, अनवसर मे रस का विच्छेद, अगभूत रस का अत्यन्त विस्तार, प्रकृत (रस के मुख्य उपकरणों) का विस्मरण, प्रकृति अर्थात् पात्रों का प्रतिकूल वर्णन, रस के अनुपकारक का वर्णन आदि रसदोष हैं।

१ वक्त्राद्यौचित्यवशाद्दोषोऽपि गुण क्वचित् क्वचिन्नोभौ। –काव्यप्रकाश ७/५६ पृ० ३४६

२ महावीरचरितम् १/३५

३ द्रष्टव्य काव्यप्रकाश पृ० ३४७ कारिका ७/५६

४ व्यभिचारिरसस्थायिभावाना शब्दवाच्यता।

कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयो ।।

प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीप्ति पुन पुन।

अकाण्डे प्रथनच्छेदौ अगस्याप्यतिविस्तृति ।।

अड्गिनोऽननुसन्धान प्रकृतीना विपर्यय ।

अनडगस्यामिधान च रसे दोषा स्यरीदशा ।। -काव्यप्रकाश ७/६०-६२

नवम अध्याय २६७

#### अकाण्डच्छे

अनुपयुक्त स्थान पर रस को भग कर देना अकाण्डच्छेद नामक दोष कहा जाता है।

द्वितीय अक मे धनुर्भंग से क्रोधित हो परशुराम रामवधार्थ मिथिला पहुँचते हैं, जहाँ राम तथा परशुराम का वार्त्तालाप वीर रस की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है —

राम — नृशसता हि नाम पुरुषदोष । तत्र का विकत्थना? अपि च

जामदग्न्य – आ निर्भरक्षित्रयबटो। अति नाम प्रगत्मसे।

प्रहर नमतु चाप प्राक्प्रहारप्रियोऽह मिय तु कृतनिघाते कि विदध्यात्परेण। झिटिति विततवह्वयद्गारभास्वत्कुठार— प्रविघटितकठोरस्कन्धबन्ध कबन्ध।।

एतद्नन्तर जनक शतानन्द के हस्तक्षेप के पश्चात् राम को ककणमोचनार्थ कन्यान्त पुर मे गमन का आदेश दिया जाता है। राम परशुराम से कहते हैं —

राम – जामदग्न्य । एवमादिशन्ति गुरव ।

जामदग्न्य – क्रियता लोकधर्म । पश्यन्तु त्वा ज्ञातय ।

यहाँ राम का कन्यान्त पुर मे गमन रसानुभूति मे बाधक है, अत अकाण्डच्छेद नामक रसदोष है।<sup>3</sup>

#### प्रबन्धगत दोष.

रूपक में अन्वितित्रय का ध्यान रखना आवश्यक है — कालान्विति, स्थानान्विति एव कार्यान्विति। महावीरचरितम् में अयोध्या से लका पर्यन्त विस्तृत कथाभाग का उपनिबन्धन किया गया

१ महावीरचरितम् २/४६

२ वही २/५०-५१

इष्टव्य काव्यप्रकाश पु० ३६२ कारिका ७/६१ का उत्तरार्ध

नवम अध्याय २६६

है जो कालान्विति की दृष्टि से अस्वाभाविक प्रतीत होता है। कथावस्तु कई वर्षों तक चलती है जिसे रगमच पर प्रस्तुत करना नियमविरुद्ध प्रतीत होता है।

कवि ने अभिधावृत्ति का आश्रय लेकर किसी भी प्रसग का अबाधगत्या सविस्तर वर्णन किया है फलस्वरूप कथा—प्रवाह में विच्छेद उत्पन्न हो जाता है, यथा — परशुराम द्वारा क्रोधित हो आत्मप्रशसापूर्ण वचनो का प्रयोग करना तथा विशष्ठादिक गुरुजनो का तिरस्कार उत्पन्न प्रसग सविस्तर वर्णित है।

प्रकृत रूपक में हास्य-प्रसंग का सर्वथा अभाव है। यदि कहीं है तो शिष्ट परिहास - जहाँ राम परशुराम के पराक्रम, वीरता का वर्णन करते हैं, साथ ही प्रत्याख्यान भी करते हैं। परशुराम एव शतानन्द का परस्पर तीक्ष्ण वार्तालाप, कटाक्ष, व्यग्य हास्य के अभाव में वाक्कलह मात्र रह जाता है।

कवि ने अत्यन्त क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। कथोपकथनों में गद्य भाग सिवस्तर उपनिबद्ध है, अतएव आनन्द एवं सरसता का अभाव परिलक्षित होता है। भवभूति ने वैकन्तक शुण्डार, खुरली, काण्डीर, काण्डपृष्ठ आदि अप्रयुक्त शब्दों का बहुधा प्रयोग किया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकृत रूपक में विद्वानों ने अनेक दोषों का उल्लेख किया है, तथापि इसे सर्वथा समीचीन नहीं माना जा सकता। यद्यपि किव ने अयोध्या से लका पर्यन्त विस्तृत रामकथा का उपनिबन्धन किया है, तथापि कालान्वित को ध्यान में रखते हुए अनेक घटनाक्रमों को सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। यथा— रामादिक के वनगमन का प्रसग मिथिला में ही प्रस्तुत कर दिया है। परशुराम का राम, विशष्ठादिक के साथ वार्तालाप—प्रसग का सविस्तर वर्णन अगी वीर रस का परिपोष करता है। किव ने पात्रों के व्यक्तित्व के अनुरूप वर्णन किया है जो उनकी सूक्ष्मदर्शिता, विद्वत्ता, भाषा पर एकाधिकार को प्रदर्शित करता है। अतएव विस्तृत इतिवृत्त का उपनिबन्धन होने पर भी विद्वद्वर्ग द्वारा निर्दिष्ट दोष भी गुण प्रतीत होता है। कितिपय दोषों के उल्लेख से भवभृति के महत्त्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सन्-र्भ ग्रन्थ सूची

# सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

| 9              | अथर्ववेदसहिता                                        | सस्करण १६६६, चौखम्बा सस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली।                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,<br>5—        | अर्थसग्रह                                            | डा० कामेश्वर नाथ मिश्र द्वितीय संस्करण १६८३                                                                                                           |
| `              | of thing                                             | चौखम्बा सरस्वती प्रकाशन, वाराणसी।                                                                                                                     |
| <b>3</b> —     | अमरकोष                                               | पण्डित वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर, द्वितीय<br>सस्करण १६८७ चौखम्बा सस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली।                                                      |
| 8-             | अष्टाध्यायी                                          | चौखम्बा बनारस।                                                                                                                                        |
| <b>4</b> —     | आर्यासप्तशती                                         | निर्णय सागर प्रेस, बम्बई।                                                                                                                             |
| <b>&amp;</b> — | ईशावास्योपनिषद्                                      | वाचस्पति पाण्डेय विकल (सम्पादक), साहित्य<br>भण्डार, शिक्षा साहित्य प्रकाशक, सुभाष बाजार,<br>मेरठ।                                                     |
| <b>(</b> 9—    | उत्तररामचरितम्                                       | डा० कृष्णकान्त शुक्ल, डा० उमाकान्त शुक्ल एव<br>डा० रमाकान्त शुक्ल, षष्ठ सस्करण १६८४, साहित्य<br>भण्डार, शिक्षा साहित्य प्रकाशक, सुभाष बाजार,<br>मेरठ। |
| ς              | उत्तररामचरितम्                                       | डा० रमाकान्त त्रिपाठी, तृतीय सस्करण १६६५्,<br>चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।                                                                      |
| ξ—             | ऋग्वेद                                               | चौखम्बा सस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली।                                                                                                                    |
| 90-            | ऐतरेय ब्राह्मण                                       | आनन्दाश्रम प्रेस, पूना।                                                                                                                               |
| 99—            | औचित्यविचारचर्चा                                     | आचार्य श्री व्रजमोहन झा, चतुर्थ सस्करण १६६२,<br>चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी।                                                                          |
| 97—            | कामसूत्र                                             | पुनर्मुद्रित सस्करण १६६७, चौखम्बा सस्कृत<br>प्रतिष्ठान, दिल्ली।                                                                                       |
| 93—            | कामसूत्र परिशीलन                                     | वाचस्पति गैरोला, तृतीय सस्करण १६६५, चौखम्बा<br>सस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली।                                                                             |
| 98—            | कालिदास और भवभूति के<br>नाटको का तुलनात्मक<br>अध्ययन | डा० सुरेन्द्रदेव शास्त्री, सस्करण १६६६, साहित्य<br>भण्डार सुभाष बाजार, मेरठ।                                                                          |
| <b>ዓ</b> ሂ—    | काव्यप्रकाश                                          | स्व० आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि<br>(व्याख्याकार), डा० नगेन्द्र (सम्पादक) षष्ठ सस्करण,<br>सम्वत् २०४२ वि०, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी।       |

| <b>ዓ</b> ६—     | काव्यप्रकाश                                            | (झल्कीकर टीका) १६८३, भाण्डारकर—प्राच्य–विद्या–<br>सशोधन—मन्दिरम्, पुणे।                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90—             | काव्यप्रकाश                                            | डा० सत्यव्रत सिह, चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी।                                                         |
| <del>ا</del> ت— | काव्यमीमासा                                            | डा० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, चतुर्थ सस्करण १६६३,<br>चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।                  |
| <b>9</b> ξ—     | काव्यादर्श                                             | धर्मेन्द्र कुमार गुप्त, प्रथम सस्करणम् १६७३ ई०,<br>मेहरचन्द लछमनदास, दिल्ली।                          |
| ₹0—             | काव्यालकार (भामह)                                      | बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना, १६६२ ई०।                                                               |
| <b>२</b> 9—     | काव्यालकार (रुद्रट)                                    | प० रामदेव शुक्ल सस्करण १६८६, चौखम्बा विद्या—<br>भवन, वाराणसी।                                         |
| २२–             | काव्यालकारसूत्राणि                                     | प० श्री हरगोविन्द शास्त्री, द्वितीय सस्करण १६६५,<br>चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।                |
| २३—             | कौटिलीय अर्थशास्त्र                                    | वाचस्पति गैरोला, चतुर्थ सस्करण १६६६, चौखम्बा<br>विद्या भवन, वाराणसी।                                  |
| <del>28</del> – | कुमारसम्भवम्                                           | डा० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी नवम सस्करण १६८६,<br>चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी।                       |
| રપૂ—            | गउडवहो                                                 | डा० मिथिलेश कुमारी मिश्र, द्वितीय सस्करण १६६४,<br>चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी।                   |
| २६—             | चन्द्रालोक                                             | प० बदरीनाथ शुक्ल, द्वितीय सस्करण १६७१,<br>मोतीलाल बनारसीदास।                                          |
| ₹७—             | छन्द शास्त्रम्                                         | प० केदारनाथ, पुनर्मुद्रित १६६४, परिमल<br>पब्लिकेशन्स, दिल्ली।                                         |
| २८−             | छन्दोमञ्जरी                                            | डा० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, द्वितीय सस्करण १६८३,<br>चौखम्बा सुरमारती प्रकाशन, वाराणसी।                  |
| ₹−              | छान्द्रोक्षोक्षकं ध्रम्                                | गीता प्रेस, गोरखपुर।                                                                                  |
| <b>30</b> —     | तर्कभाषा                                               | आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि, तृतीय<br>सस्करण वि०स० २०३६, चौखम्बा संस्कृत संस्थान,<br>वाराणसी। |
| <b>39</b> —     | तत्त्वप्रदीपिका (चित्सुखी)<br>(नयन प्रसादिनी व्याख्या) | स्वामी योगीन्द्रानन्द, षड्दर्शनप्रकाशनप्रतिष्ठानम्,<br>उदासीन संस्कृत विद्यालयं, काशी।                |
| <b>३</b> २–     | तात्पर्यटीका                                           | चौखम्बा सस्कृत सीरीज, बनारस।                                                                          |
| <b>33</b> —     | तैत्तिरीयोपनिषद्                                       | गीता प्रेस, गोरखपुर।                                                                                  |

| 38—         | दशरूपक                | डा० भोलाशकर व्यास, नवम संस्करण १६६०,<br>चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी।                                        |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>३५</b> — | दशरूपकम्              | डा० श्रीनिवास शास्त्री, साहित्य भण्डार मेरठ।                                                              |
| <b>3</b> &— | धर्मशास्त्र का इतिहास | डा॰ पी॰वी॰ काणे द्वितीय सस्करण १६८४, उत्तर<br>प्रदेश हिन्दी सस्थान, लखनऊ।                                 |
| <b>3</b> 0— | ध्वन्यालोक            | आचार्य जगन्नाथ पाठक, चौखम्बा विद्या भवन,<br>वाराणसी।                                                      |
| <b>3</b> ε− | ध्वन्यालोक            | डा॰ रामसागर त्रिपाठी, द्वितीय संस्करण १६७५<br>(वाराणसी) पुनर्मुद्रण १६८६ (दिल्ली), मोतीलाल<br>बनारसीदास।  |
| <b>3</b> ξ− | ध्वन्यालोक            | आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि तृतीय<br>सस्करण सवत् २०४२ वि०, ज्ञानमण्डल लिमिटेड,<br>वाराणसी।        |
| 8o          | ध्वन्यालोकलोचन        | डा॰ रामसागर त्रिपाठी, द्वितीय संस्करण १६७५<br>(वाराणसी), पुनर्मुद्रण १६८६ (दिल्ली), मोतीलाल<br>बनारसीदास। |
| 89–         | नाटकलक्षणरत्नकोश      | श्री बाबूलाल शुक्ल शास्त्री, प्रथम संस्करण १६७२,<br>चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी।                   |
| 85–         | नाट्यदर्पण            | प० थानेशचन्द्र उप्रेती द्वितीय सस्करण १६६४,<br>परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली।                                 |
| 83—         | नाट्यशास्त्रम्        | बाबूलाल शुक्ल शास्त्री, प्रथम सस्करण वि०स०<br>२०४०, चौखम्बा सस्कृत सस्थान, वाराणसी।                       |
| 88–         | पातञ्जलयोगदर्शनम्     | डा० सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, द्वितीय सस्करण १६८८,<br>चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।                    |
| ४५—         | प्राकृतदीपिका         | डा० सुदर्शन लाल जैन प्रथम सस्करण, पार्श्वनाथ<br>विद्याश्रम शोध सस्थान, वाराणसी।                           |
| <b>୪</b> ६– | प्राकृत प्रकाश        | श्रीजगन्नाथशास्त्रिहोशिग, षष्ठम् सस्करण वि० स०<br>२०३६, चौखम्बा सस्कृत सस्थान, वाराणसी।                   |
| <u>୪७</u> — | प्राकृत भाषा          | प्रबोध बेचरदास पडित, सस्करण १६५४, श्री<br>पार्श्वनाथ विद्याश्रम, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,<br>बनारस।      |

| 8८—           | प्राकृत भाषाओं का व्याकरण                      | आर० पिशल (लेखक) डा० हेमचन्द्र जोशी<br>(अनुवादक) प्रथम सस्करण विक्रमाब्द २०१५, बिहार<br>राष्ट्रभाषा—परिषद् पटना।    |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४६—           | प्राकृत व्याकरण                                | आचार्य श्री मधुसूदन प्रसाद मिश्र, प्रथम सस्करण<br>वि०स० २०१७ चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी।                          |
| <b>4</b> 0-   | प्राकृत साहित्य का इतिहास                      | जगदीशचन्द्र जैन, द्वितीय सस्करण १६८५, चौखम्बा<br>विद्या भवन, वाराणसी।                                              |
| <u> </u>      | बालरामायणम्                                    | डा० गगा सागर राय, प्रथम सस्करण १६८४,<br>चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।                                         |
| <b>५</b> २–   | बृहदारण्यकोपनिषद्                              | गीता प्रेस गोरखपुर।                                                                                                |
| <b>५३</b> —   | ब्रह्माण्डपुराण                                | कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।                                                                                          |
| <b>ત્</b> 8—  | भरतप्रणीत नाट्यशास्त्रीय<br>परम्परा तथा दशरूपक | डा० ज्ञानदेवी श्रीवास्तव, सस्करण १६६४, शिव<br>पब्लिशिग हाउस, इलाहाबाद।                                             |
| <b>પૂપ્</b> — | भवभूति और उनकी<br>नाट्यकला                     | डा० अयोध्या प्रसाद सिंह, द्वितीय संस्करण १६८८,<br>मोतीलाल बनारसीदास।                                               |
| <u> ሂ</u> ६–  | भवभूति के नाटक                                 | डा० व्रज वल्लभ शर्मा, प्रथम संस्करण १६७३, मध्य—<br>प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।                                    |
| <u> પ</u> ્0– | भवभूति व्यक्तित्व और<br>उनके पात्र             | डा० अजलि रोझा, संस्करण १६८४, राजपाल एण्ड<br>सन्स।                                                                  |
| <b>4</b> c-   | भविष्य पुराण                                   | नाग प्रकाशन, दिल्ली।                                                                                               |
| <b>५</b> ६—   | भारतीय नाट्य परम्परा<br>और अभिनयदर्पण          | वाचस्पति गैरोला, सस्करण १६८६, चौखम्बा सस्कृत<br>प्रतिष्ठान, दिल्ली।                                                |
| <b>ξο</b> —   | भारतीय साहित्य शास्त्र                         | डा० गणेश त्र्यम्बक देश पाण्डेय, १६६० पापुलर बुक<br>डिपो, बम्बई।                                                    |
| <b>६</b> 9—   | भाषा विज्ञान                                   | डा० भोलानाथ तिवारी, बीसवॉ सस्करण १६८७,<br>किताब महल, इलाहाबाद।                                                     |
| <b>६</b> २—   | भाषा विज्ञान एव भाषाशास्त्र                    | डा० कपिलदेव द्विवेदी आचार्य, प्रथम सस्करण<br>१६८०, विष्टा⊾छाद्वट प्रकाशन, वाराणसी।                                 |
| £3—           | भोजप्रबन्ध                                     | प० केदारनाथ शर्मा (टीकाकार), डा० भोलाशकर<br>व्यास (भूमिका लेखक), तृतीय सस्करण १६८८<br>चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी। |
| £8—           | मनुस्मृति                                      | चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस।                                                                                      |

| <b>६५</b> —     | महाकवि भवभूति                                 | डा० गगा सागर राय प्रथम सस्करण, १६६५,<br>चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी।                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ξ</b> ξ—     | महावीरचरितम्                                  | आचार्य श्रीरामचन्द्र मिश्र द्वितीय सस्करण स०<br>२०२५, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी।                                                          |
| <b>६</b> ७—     | मालतीमाधवम्                                   | श्री शेषराज शर्मा शास्त्री काव्यतीर्थ, द्वितीय<br>सस्करण वि० सवत् २०२७, चौखम्बा संस्कृत सीरीज<br>आफिस वाराणसी।                              |
| ξ <u>ς</u> —    | मेघदूतम्                                      | आचार्य श्री शेषराज शर्मा रेग्मी, अष्टम सस्करण<br>१६८७, चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी।                                                          |
| ξξ              | रसगगाधर                                       | प० मदनमोहन झा (हिन्दी व्याख्याकार), चतुर्थ<br>सस्करण १६६५, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी।                                                     |
| <b>60</b> —     | रसार्णवसुधाकर                                 | त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज १६१६ ।                                                                                                          |
| <b>७</b> 9—     | राजतरगिणी                                     | रामतेजशास्त्री पाण्डेय, पुनर्मुद्रित सस्करण १६८५,<br>चौखम्बा शास्त्री प्रतिष्ठान, दिल्ली।                                                   |
| ७२—             | रामकथा (उत्पत्ति और<br>विकास)                 | फादर कामिल बुल्के, द्वितीय सस्करण नवम्बर,<br>१६६२ ।                                                                                         |
| <b>ω</b> ξ—     | वक्रोक्तिजीवितम्                              | श्री परमेश्वरदीन पाण्डेय, द्वितीय सस्करण १६६४,<br>चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।                                                        |
| 08 <del>-</del> | वराह पुराण                                    | काशीराज ट्रस्ट, रामनगर, वाराणसी।                                                                                                            |
| <b>હ</b> ર્યુ—  | वाग्भटालकार                                   | डा० सत्यव्रत सिंह, सस्करण १६५७, चौखम्बा विद्या—<br>भवन, वाराणसी।                                                                            |
| <b>७६</b> —     | वायु पुराण                                    | आनन्दाश्रम, सस्कृत सीरीज, पूना।                                                                                                             |
| <b>1919</b> —   | विष्णु पुराण                                  | नाग प्रकाशन, दिल्ली।                                                                                                                        |
| 0 <u>5</u> —    | व्यक्तिविवेक                                  | डा० विभारानी दूबे, प्रथम सस्करण वि० स० २०५२<br>(१६६५), कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।                                                            |
| <b>७</b> ६—     | वृत्तरत्नाकर                                  | आचार्य बलदेव उपाध्याय (व्याख्याकार) तथा डा०<br>ब्रह्मानन्द त्रिपाठी (भूमिका लेखक), षष्ठम सस्करण<br>१६६६, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी। |
| <u> </u>        | शारदातनय का भावप्रकाशन,<br>विवेचनात्मक अध्ययन | डा० शशि तिवारी, प्रथम संस्करण १६८४, कैशिकी<br>प्रकाशन, आगरा।                                                                                |
| <del>د</del> 9– | श्वेताश्वतरोपनिषद्                            | गीता प्रेस, गोरखपुर, बारहवॉ सस्करण स० २०५० ।                                                                                                |
| <u> </u>        | श्रीमद्भागवतम्                                | प० श्री रामतेज शास्त्री, सस्करण १६६३, चौखम्बा<br>विद्या भवन, वाराणसी।                                                                       |

| <del>-</del> 3-  | श्रीमद्वाल्मीकि रामायण                   | नवम सस्करण स० २०४७ गीता प्रेस गोरखपुर।                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⊏8</b> —      | श्री शकरदिग्विजय<br>(माध्वाचार्य विरचित) | प० बलदेव उपाध्याय (अनुवादक) तृतीय सस्करण<br>स० २०४२ वि०, महन्त नरोत्तम गिरि, श्री श्रवणनाथ<br>ज्ञानमन्दिर, हरिद्वार।                           |
| <i>-</i> پر—     | सरस्वतीकण्ठाभरण                          | जैनप्रभाकर प्रेस, काशी।                                                                                                                        |
| <b>-ξ</b> -      | सामान्य भाषाविज्ञान                      | डा० बाबू राम सक्सेना, हिन्दी साहित्य सम्मेलन,<br>प्रयाग, १८८३ शकाब्द।                                                                          |
| <u> </u>         | साहित्यदर्पण                             | डा० सत्यव्रत सिंह, षष्ठ सस्करण १६८२, चौखम्बा<br>विद्या भवन, वाराणसी।                                                                           |
| <b>55</b> —      | सिद्धान्तकौमुदी तत्त्वबोधिनी<br>टीका     | वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर,पुनर्मुद्रित सस्करण<br>१६६४, चौखम्बा सस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली।                                                |
| <b>ς</b> ξ—      | सुवृत्ततिलक                              | चौखम्बा सस्कृत सीरीज, १६६८ ई०।                                                                                                                 |
| ξο—              | सक्षेपशारीरकम्                           | स्वामी रामानन्द (लेखक), स्वामी योगीन्द्रानन्द<br>(सम्पादक), सन् १६८७, षड्दर्शनप्रकाशन प्रतिष्ठानम्,<br>श्रीउदासीन–सस्कृत–महाविद्यालय, वाराणसी। |
| <b>ξ9</b> —      | सस्कृत आलोचना                            | आचार्य बलदेव उपाध्याय, चतुर्थ सस्करण १६६१,<br>उत्तर प्रदेश हिन्दी सस्थान, लखनऊ।                                                                |
| <b>ξ</b> ?—      | सस्कृत कविदर्शन                          | डा० भोलाशकर व्यास तृतीय सस्करण १६६८,<br>चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी।                                                                           |
| <b>ξ</b> 3—      | सस्कृत काव्यधारा                         | राहुल साकृत्यायन, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी।                                                                                                 |
| ξ8—              | सस्कृत साहित्येतिहास                     | आचार्य लोकमणि दाहाल, प्रथम संस्करण वि०स०<br>२०५० (१६६३), कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।                                                             |
| <b>६५</b> —      | सस्कृत साहित्य का<br>इतिहास              | वाचस्पति गैरोला, तृतीय सस्करण १६८५, चौखम्बा<br>विद्या भवन, वाराणसी।                                                                            |
| <b>ξ</b> ξ—      | सस्कृत साहित्य का<br>इतिहास              | आचार्य बलदेव उपाध्याय, दशम सस्करण १६७८,<br>शारदा निकेतन, वाराणसी।                                                                              |
| <b>ξ</b> 0—      | संस्कृत साहित्य की<br>रूपरेखा            | स्व० प० चन्द्रशेखर पाण्डेय तथा डा० शान्तिकुमार<br>नानू राम व्यास, चतुर्दश सस्करण १६८०, साहित्य<br>निकेतन, कानपुर।                              |
| ξ <sub>5</sub> — | सस्कृत सुकवि समीक्षा                     | प० बलदेव उपाध्याय, तृतीय सस्करण, १६८७,<br>चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी।                                                                         |
| <b>ξ</b> ξ—      | सस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ                  | पडित तारिणीश झा, पञ्चम सस्करण १६८६,<br>रामनारायणलाल बेनीप्रसाद, इलाहाबाद।                                                                      |

## १००- हिन्दी कुवलयानन्द

डा० भोलाशकर व्यास, चतुर्थ सस्करण १६६५, चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी।

## ENGLISH BOOKS

| 1  | A History of Sanskrit Literature                                                | Arthur A Macdonell, First edition, London, 1900, Reprinted Delhi 1971, Motilal Banarasidas, Delhi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Bhavabhuti                                                                      | V V Mırashı, Fırst edition 1974, Motilal<br>Banarasıdas                                           |
| 3  | Bhavabhuti                                                                      | Edited by R.D. Karmarkar, Karmataka<br>University, Dharwar, 1971                                  |
| 4  | Bhavabhuti                                                                      | G K Bhat, First published 1979, Second Printing, 1984, Sahitya Academy, Delhi                     |
| 5  | Bhavabhuti and his Place in Sanskrit Literature                                 | Anudoram Borooah, Publication Assam, 1971                                                         |
| 6  | Bhavabhutı's Uttarramcharıtam                                                   | Dr Saradaranjan Ray, Sixth edition, revised and enlarged by Kumudranjan Ray                       |
| 7  | Geographical Dictionary of<br>Ancient and Maedeval India                        | Nando Lal Dey                                                                                     |
| 8  | Gottinger Gelehrte Anzeigen<br>Vol II                                           | 1888                                                                                              |
| 9  | (History and Culture of the Indian People, Vol IV), The Age of Imperial Kannauj | Forward by K M Munshi, Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, Third edition, R C Majumdars and others    |
| 10 | History of Sanskrit Poetics                                                     | P V Kane, Reprint 1994, Motilal Banarasidas, Delhi                                                |
| 11 | Kāmasūtra                                                                       | Chaukhamba Sanskrit Series                                                                        |
| 12 | Mahavırcharıtam                                                                 | Todarmall, Oxford University Press, London, 1928                                                  |
| 13 | Mahavırcharıtam                                                                 | Anudoram Borooah, Publication Board<br>Assam, Gauhati, 1969                                       |
| 14 | Malatımadhava                                                                   | M R Kale, Gopal Narayan and Co, Bombay, 1928                                                      |
| 15 | Malatımadhava                                                                   | R G Bhandarkar, Bombay 1876, Bombay Sanskrit Series No 15                                         |

| 16 | Mind and Art of Bhavabhuti                                                             | Dr Vimla Gera, First edition 1973,<br>Meharchand Lachhmandas, Delhi                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Natyasastra of Bharatmuni with Abhinavabharati                                         | Edited by Ravishanker Nagar, Third edition                                                                                                                       |
| 18 | Observations on the Life and Works of Bhavabhuti                                       | R G Harshe, Translated from the Original<br>French by Jang Bahadur Khanna, First<br>Published French 1938, English 1974,<br>Meharchand Lachhmandas, Delhi        |
| 19 | Rama's Later History or Uttara-<br>Ramchanta (An Ancient Hindu<br>Drama by Bhavabhuti) | S K Belvelkar, Harvard University, Part-I,<br>Intro & Translation (Harvard Oriental Series<br>Vol XXI Cambridge Massachusetts, Harvard<br>University Press, 1915 |
| 20 | Survey of Sanskrit Literature                                                          | C Kunhan Raja (Forward by K M Munshi)<br>First edition 1962, Bharatiya Vidyabhawan,<br>Bombay                                                                    |
| 21 | The Sanskrit Drama                                                                     | A B Keith, First Indian edition 1992, Motilal Banarasidas Publishers, Delhi                                                                                      |
| 22 | Uttarramcharita of Bhavabhuti                                                          | PV Kane and CN Joshi, Fourth edition, 1962, Motilal Banarasidas                                                                                                  |